

3.4

35220

STAT STATE AND FASTER STATE

# 0 6 JUL 1992

स्मिन्न निर्मा की कर के दिश्व है । इस है - १९ दिश

CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri



36,320

इन्द्र विद्यावायस्पति च द्रलोक, जवास नगर दिल्ली द्वारा गुरुखल कांग्रही प्रतकालय के। भेंट

I Ci



## श्री स्वामी सत्य देव परिव्राजक

इन्द्र विद्यावायस्पति चहलोकः लवाहर नगर दिल्ली द्वारा गुरुद्धत कांगडी पुन्तकालय की





भाषा विभाग, पंजाब पटियाला 1959 श्री स्वामी सत्य देव परित्राजेक

308

36,320

यापा विमाग पंजाव

TEMPSIP.





स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

३6,३२० सत्यदेव परित्राजक



308

## इन्द्र विद्यान श्राप्त

दिल्ली द्वारा

लेख सूची गुरुकुल कांगड़ी पुरतकालय कें.

भें ट

प्राक्कथन

रणजीत सिंह गिल्ल, निवेशक, भाषा विभाग, पंजाब

✓ स्वामी जो की राष्ट्र को देन .. श्री जय चन्द्र विद्यालंकार

राजनैतिक सन्यासी .. श्री टेकचन्द धींगरा

श्री स्वामी सत्यदेव परिव्राजक .. श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति

स्वामी जी-जैसा मैं ने उन्हें देखा .. श्री सन्तराम

यथार्थ-ग्रध्यात्मवादी .. पं० धर्मदेव विद्यावाचस्पति

स्वामी जी की स्थायी स्मृति . . पं० भुवनचन्द्र जोशी

स्वामी जी की राष्ट्र-धर्म सम्बन्धी .. श्री टेकचन्द धींगरा

✓ लेखक की कठिनाइयाँ . . स्वामी सत्यदेव

साहित्यकार स्वामी जी .. श्री ग्रोम् प्रकाश भारद्वाज

्राष्ट्रीय जागरण में स्वामी सत्यदेव का योगदान श्री नानक चन्द

र्दार्शनिक सत्यदेव परिव्राजक .. श्री गुरुदत्त शर्मा

√ सत्यदेव परिव्राजक—एक परिचय .. श्री सत्येन्द्र कुमार तनेजा

क्रान्ति . . स्वामी सत्यदेव

कला .. स्वामी सत्यदेव

✓ साहित्य-परिचय . . स्वामी सत्यदेव

#### प्राक्कथन

1. 1. 1. 1.

साहित्य का जीवन में निस्सन्देह एक महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र, देश, जाित तथा व्यक्ति की सम्यता, संस्कृति, इतिहास, विचार ग्रादि सभी ग्रंगों को एक ग्रक्षुण्ण रूप में सँजो कर साहित्य जीवन का मार्ग-दर्शन करता है। साहित्य की समृद्धि व उन्नति राष्ट्र तथा व्यक्ति की उन्नति है। इसलिए सभी प्रकार से साहित्य को प्रफुल्लित ग्रौर विकसित करना ग्रत्यन्त जरूरी है। इसी मन्तव्य को व्यान में रखते हुए पंजाब सरकार की ग्रोर से कुछेक योजनाएं चल रही हैं जिन से साहित्य ग्रौर साहित्यकारों को भली प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है। पंजाब के एक सुविख्यात हिन्दी लेखक को हर साल सम्मानित करना उक्त योजनाग्रों का एक प्रमुख ध्येय है। इस योजना के ही ग्रनुसरण में हिन्दी के लेखक श्री स्वामी सत्यदेव जी परित्राजक को भाषा विभाग, पंजाब, सरकार की ग्रोर से इस वर्ष सम्मानित किया जा रहा है।

श्री स्वामी जी ने ग्रपने जीवन में हिन्दी साहित्य की निरन्तर ग्रीर नितान्त सेवा की है, फलतः तीन दर्जन के लगभग ग्रमूल्य पुस्तकें प्रदान की हैं। इन में राष्ट्रीयता, देशभिक्त, सच्चरित्रता, ग्रारोग्य, ग्राध्यात्मिकता, ग्रात्म-परीक्षण, धार्मिकता ग्रीर सत्यज्ञान जैसे गूढ़ ग्रीर जीवनोपयोगी विषयों पर सारभूत सामग्री प्रस्तुत की है। इस प्रकार स्वामी जी की हिन्दी साहित्य को एक ग्रमूल्य देन है जिनका सम्मान वस्तुतः हिन्दी साहित्य का सम्मान है। इस पुस्तिका में स्वामी जी के जीवन एवं उन के सत्साहित्य के विविध ग्रंगों का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास है। ग्राशा है कि पाठक-वृन्द इस से लाभ उठायेगा।

रणजीत सिंह गिल्ल, डायरैक्टर, भाषा विभाग, पंजाब।





## इन्द्र विद्याचा वस्पति च द्रलोकः जवावः वसर दिल्ली द्वारा गुरुकुक कांगदी पुष्तकावय की

श्री जय चन्द्र विद्यालंकार

## स्वामी सत्यदेव की राष्ट्र को देन

800 co

मेरी ग्रांखें पहले पहल सन् १६० ई-में खुलीं थीं—तव मैं दस साल का था। मेरा मतलव मन की ग्रांखों से है। गुरुकुल कांगड़ी में ग्रप्पाजी नामक मेरे एक महाराष्ट्र शिक्षक थे जिन्होंने पहले पहल मुझे जगाकर यह महान् तथ्य दिखाया कि हम लोग जो संख्या में तब तैंतीस करोड़ थे, मुट्ठीभर ग्रंग्रेजों के गुलाम हैं, ग्रौर कि ग्रंग्रेजों ने हममें से ही फ़ौज ग्रौर ग्रमले भरती कर उन के द्वारा हमें बांध रक्खा है। उस दिन से मेरे जीवन का कोई दिन नहीं गया जबकि मैंने ग्रपने देश के इस प्रश्न पर विचार न किया हो। उस दिन से मैं प्रकाश की खोज में रहा।

उस लोज के पहले बरसों में जिन स्रोतों से मुझे प्रकाश मिला उनकी याद मेरे मन में आज भी ताजा है। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर का "निवन्धमालादर्श," जिसका तभी हिन्दी अनुवाद हुआ था, मैंने पढ़ डाला। सखाराम गणेश देडस्कर की "देशेरकथा" तभी हिन्दी में रूपान्तरित हुई थी और वह जब्त थी, पर हमें पढ़ने को मिल गई और हमने अथ से इति तक छान डाली। माधव राव सप्रे तब "हिन्दी केसरी" निकालते थे और बाबूराव विष्णु पराडकर कलकत्ते से "भारत-मित्र" का सम्पादन करते थे। ये दोनों हमें प्रति सप्ताह नई रोशनी देते थे "भारतिमत्र" का तो कोई भी अंक मैं पढ़ने से चूकता न था, और बाद में जब बनारस में पराडकर जी से परिचय का सौभाग्य हुआ तब वे यह देखकर चिकत हुए थे कि मैं उनका कैसा सावधान विद्यार्थी रहा हूं। १६१० में सुन्दरलाल जी ने प्रयाग से 'कर्मयोगी' निकाला। मैं उसका भी वैसा ही सावधान पाठक बन गया और १६२७ में जब प्रयाग में उनसे मिला और 'कर्मयोगी' के प्रबन्धक स्व० नित्यानन्द चटर्जी ने मुझे वह कोठरी दिखाई जिसमें चटाई पर बैठकर और वह डैस्क दिखाई



जिसपर कागज रखकर सुन्दरलाल जी लेख लिखा करते थे तब मैं घड़ी भर उन्हें निहारता सोचता रहा कि यहीं से उठी प्रेरणा मेरे दिमाग को चलाया करती थी। इस बीच गुरुकुल के ग्रपने ग्राचार्य महात्मा मुंशीराम जी ग्रीर ग्रप्पाजी जैसे ग्रीर ग्र<u>प्यापकों से</u> जो प्रेरणा मिलती रही उसकी तो चर्चा की ग्रावश्यकता नहीं।

इस वातावरण में सन् १६११ में श्री सत्यदेव चमकते सितारे की तरह प्रकट हुए । वे तभी अमरीका से छः बरस के प्रवास के बाद लौटे थे । उनका नाम पहले "सरस्वती" में प्रकाशित कुछ लेखों पर भी हम देखा करते थे, पर इधर अपने अमरीका के प्रवास और अनुभवों के बारे में उन्होंने जो पोथियां निकालनी शुरू की उनमें विशेष आकर्षण था। उनकी भाषा में सीधापन ताजगी और जोर् था, उनके विचारों में स्वाधीनता और मनुष्यता की फूंक थी। उनके वाक्य होते थे मानो

सतसैया के दोहरे जिमि नाविक के तीर देखन में छोटे लगैं घाव करें गम्भीर

१६११ में मैं ने ग्रौर मेरे साथियों ने उनका "ग्रमरीका-दिग्दर्शन" पढ़ा। उसके प्रत्येक पृष्ठ में स्वावलम्ब स्वतन्त्रता ग्रौर पराक्रम का सन्देश था। १६१२ में उनका "मनुष्य के ग्रधिकार" हमें ग्रौर ऊपर उठाता हुग्रा लगा।

इस बीच हम यह भी मुनते कि किस प्रकार वे स्थान स्थान पर जाकर व्याख्यान देते और उनकी पोथियां हाथों हाथ विक जातीं। हमें इन समाचारों से खुशी होती, उत्साह मिलता क्योंकि हम यह देखते कि उनका जगाने वाला सन्देश जनता तक पहुँच रहा है। इस प्रसंग में एक बार यह सुना कि लाहौर के अधिकारियों ने जब सत्यदेव जी की पुकार विद्यार्थियों तक पहुँचने में वाधा डाली, तब सत्यदेव जी ने विद्यार्थियों को रावी-तट पर इकट्ठे होने को कहा और उनके वहां जमा होने पर एक पेड़ पर चढ़कर उन्हें अपनी बात सुना दी। ऐसी घटनाओं से यह प्रकट था कि उनसे जो प्रेरणा हम गुरुकुलवासी तरुणों को मिल रही थी वही उत्तर भारत के हजारों युवकों युवतियों तक भी पहुँच रही थी। इसी से १६११—२० के उनके जागरण-सन्देश को मैं उनकी राष्ट्र को देन मानता रहा हूँ। पंजाब और हिन्दी प्रदेशों के हजारों युवकों को उस सन्देश ने ऐसे वखत चेताया था जब कि चेताने का जतन करना ही देश की बहुत बड़ी सेवा थी।

तभी कुछ महीनों के लिए सत्यदेव जी दयानन्द स्कूल देहराद्न में मुख्याध्यापक हो गये थे, श्रौर हम गृष्कुल के छात्रों की टोली वहां उनसे मिली थी। मुझे याद पड़ता है यह बात 'सत्यनिबन्धावली' के प्रकाशन (१९१४) के पहले की है। उन दिनों वे धोती कुड़ता पहन कर सिर पर हैट लगाते थे। यह फैशन उनसे पहले श्री महेशचरणसिंह ने चलाया था, जो दुनिया की यात्रा से लौट गृष्कुल कांगड़ी में श्रध्यापक का कार्य करने लगे थे। लखनऊ, इलाहाबाद ग्रादि शहरों के कुछ पढ़े-लिखे लोगों ने इस बारे में उनका अनुसरण किया था जो मेरे जानते १६३८-३६ तक अवश्य जारी रहा। मैं स्वयं भी उन का अनुसरण करने वालों में से था। रामनरेश त्रिपाठी ने हैट के गुण बखानते हुए जब यह लिखा था कि—

हैट यह ईश्वर की दृष्टि से बचाती है, तब उनकी चोट पैंट-कोट-कौलर-टाइ के ऊपर हैट लगाने और ग्रपने देशभाइयों पर जुल्म करने वाले देसी साहवों पर थी, धूप से ग्रांखों को बचाने के लिए हैट लगाने वालों पर नहीं।

देहरादून का दयानन्द विद्यालय छोड़ने के शीघ्र बाद सत्यदेव जी परिव्राजक हो गये। उसके बाद उनकी जिस कृति ने मझे विशेष ग्राकिंपत किया वह थी उनकी "कैलाश यात्रा" (१६१६)। वह जीवक जीवन जगाने वाली ज्ञान देने वाली कहानी है जो हिन्दी में यात्रा की पहली मौलिक पोथी थी। यों तो सत्यदेव जी की ग्रमरीका-प्रवास की कहानी भी यात्रा-विषयक थी; पर उस यात्रा में स्वावलम्ब के सिवाय ग्रौर कोई नवीनता न थी; ग्राज दिन जहाज ग्रौर रेलगाड़ी पर चढ़कर कोई भी अमरीका घुम आ सकता है। सत्यदेव जी की कृतियों से पहले ठाकुर गदाधर सिंह की "चीन में तेरह मास" हिन्दी में यात्रा की पोथी गिनी जाती थी। पर गदाधर सिंह ग्रंग्रेजों की उस भाड़ैत सेना में भरती होकर चीन ले जाये गये थे जो श्रंग्रेज़ी साम्राज्य की सेवा के लिए चीन पर बलात्कार करने ग्रीर भारत के मुंह पर कालिख पोतने गई थीं; उन्होंने कोई अपनी प्रेरणा, अपनी सूझ या अपने पराक्रम से यात्रा न की थी । सत्यदेव की कैलाश यात्रा में एक स्वतन्त्र पूरुष द्वारा श्रपरिचित रास्ते की खोज की कहानी श्रौर उसकी जागरूक श्रांखों कानों द्वारा बटोरी गई श्रौर सुलझे दिमाग से समझी गई जानकारी की विवरणी थी। भारत और कैलाश प्रदेश के सदियों पुराने सम्बन्ध का

श्रीर उस सम्बन्ध को साल-ब-साल बनाये रखने वाले कुमाऊं गढ़वाल के उत्तरी छोर के निवासी भोटियों के ग्रद्भुत सरस जीवन का जो चित्र सत्यदेव जी ने दिया वह अत्यन्त रूचिर और आंखें खोलने वाला था । इसके ग्रतिरिक्त १८४१ ई० में पंजाब के सिक्ख राज्य के सेनापित जोरावर्रासह की मानसरोवर प्रदेश पर चढाई के बारे में उस प्रदेश में चली ग्राती ग्रनुश्रुति को जो ठीक सून समझ कर उन्होंने दर्ज किया, वह ऐतिहासिकों के लिए स्थायी काम की चीज़ है। हाल ही में गोरखाली इतिहास का अनुशीलन करते हुए मैंने उनके उस वृत्तान्त को जाँचा और साथ ही जाँचा श्रलमोड़े के किमशनर चर्ल्स शेरिंड द्वारा दस वरस पहले लिखे हुए उसी विषय के वृत्तान्त को । मैंने देखा कि स्वामी सत्यदेव ने कितनी सचाई से अनुश्रुति को दर्ज किया है और शेरिङ ने उसमें कितना झूठ जान बूझ कर मिलाया है। इस शताब्दी के शुरू में तिब्बत पर अंग्रेजों के दांत गड़े हुए थे। तिब्बत पर चढ़ाई करने से पहले दुनिया को यह बताना जरूरी था कि तिब्बती कैसे जंगली हैं ग्रौर कि उन्हें सभ्यता सिखाने के लिए ही ग्रंग्रेज उनके देश में जा रहे हैं। इस अभिप्राय से इतिहास को झुठलाने का काम शेरिंङ ने अपने जिम्मे लिया । यह सब देखते हुए स्वामी सत्यदेव की "मेरी कैलाश यात्रा" को हिन्दी वाङ्मय के भंडार में टिकाऊ रत्न मानना होगा ।

महात्मा गांधी का शंखनाद देश में गूंजने लगा तो स्वामी सत्यदेव की पुकार नवकारखाने में तूती की श्रावाज रह गई विस्तव में वे उन पहले जगाने वालों में से थे जिन्होंने गांधी जी के लिए जमीन तैयार की थी। श्रौर गांधी श्रान्दोलन की पहली बाढ़ में उन्होंने ऐसी देन दी जिसका मूल्य इतिहास की दृष्टि से उनकी सारी साहित्यिक सेवा से श्रिषक है।

उन्होंने कुमाऊँ को ही कार्यक्षेत्र बनाया जिससे अपनी कैलाश यात्रा द्वारा उनका घनिष्ठ सम्पर्क हो चुका था। उनके काम को समझने के लिए कुमाऊँ की एक पुरानी प्रथा के बारे में जानना आवश्यक है। सन् १८१६ में कुमाऊँ के पहलेपहल अंग्रेजी राज में जाने पर वहां जो जमीन-बन्दोबस्त किया गया था उस्में "बेगार और 'कुली उतार' को भी मालगुजारी का अंश बना दिया गया (था)। पहाड़ी प्रदेशों में दौरा करने जब कोई सरकारी अधिकारी आए तब प्रत्येक मालगुजारी देने बाले पर स्वयं कुली वनकर अथवा अपने आश्रित मजदूरों द्वारा उसका बोझा ढुवाने की जिम्मेदारी डाली गई, जो उन्हें वारी बारी निभानी पड़ती। जिस गांव में से अधिकारी गुजरे या जहां डेरा डालें वहां के लोगों को बेगार में सब तरह का रसद-सामान भी उनके लिए मोहय्या करना पड़ता। न केवल अधिकारी प्रत्युत गोरे सैलानी भी इस प्रथा का लाभ उठाते, और जब कोई 'साहब' पहाड़ में जाता तब पचासों मजदूर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक उसका सामान—कमोड तक—सिर पर ढो कर ले जाते। यों यह एक तरह की गुलामी प्रथा (थी जो) मालगुजारी बन्दोबस्त में शामिल कर दी गई (थी)।" (इतिहासप्रवेश, ५ वा संस्क०, १६५७, पृ० ७०७-८)।

सन् १६२१-२२ में इस गुलामी प्रथा का जैसे ग्रन्त हुग्रा उसका विवरण तभी कानपुर के 'प्रताप' मानकलाथा, जिसके जालार पर मैंने 'इतिहासप्रवेश' में उस घटना को यों दर्ज किया है—

"गढ़वाल-कुमाऊँ में बेगार श्रौर कुली-उतार के विरुद्ध सन् १६२१ में भर जोर का श्रान्दोलन चला। श्रलमोड़ा जिले में बागेश्वर में माघ-संक्रान्ति के दिन लोग सरयू में स्नान करते हैं श्रौर बड़ा मेला लगता है। जनवरी १६२१ में वहां हजारों किसानों ने इकट्ठें होकर प्रण किया कि श्रागे से हम बेगार श्रौर कुली-उतार न देंगे, श्रौर वहीं इकट्ठें हुए पटवारियों ने कुली-उतार विषयक सब कागज सरयू में बहा दिये। यों सौ बरस से चली श्राती वह गुलामी की प्रथा समाप्त हुई।" (इ० प्र०, ५ संस्क०, पृ० ६६-६६)।

"प्रताप" में यह सूचना भी थी कि कुमाऊँ का यह ग्रान्दोलन ग्रौर कुली-उतार के कागजों का सरयू में प्रवाह स्वामी सत्यदेव के पथ-दर्शन में हुग्रा। भारत के सामान्य इतिहास में इस तफ़सील के लिए जगह न थी, पर स्वामी सत्यदेव के संस्मरणों में इसे छोड़ा नहीं जा सकता।

सन् १६२१ के बाद भी सत्यदेव देश ग्रौर हिन्दी साहित्य को बराबर कुछ न कुछ देते ही रहे हैं। वे ग्रब तक भी बुझे कारतूस नहीं हुए। पर उन की ग्रसल देन १६११—-२१ युग की है ग्रौर उसी के कारण हम उन्हें भारत को जगाने ग्रौर हिन्दी साहित्य को स्फूर्ति देने वालों में गिनते हैं।

## राजनैतिक-सन्यासी

भारतवर्ष में स्वामी सत्यदेव पहले हिन्दी लेखक हैं जिनको हिन्दी के क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त हुई। जिस समय उन्होंने यह कार्य ग्रारम्भ किया, उस समय हिन्दी का विशाल क्षेत्र नहीं था। स्वामी जी पंजाब के रहने वाले हैं ग्रौर जिस समय उन्हों ने दिन्दी में नित्ती प्रत्ता प्रत्ता प्रतान (लखा थी, उस समय पंजाब में पंजाबी की भी चर्ची नहीं थी, सब कार्य उर्दू में होता था; स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का ग्रारम्भ भी उर्दू-भाषा से होता था, स्वामी जी की शिक्षा का ग्रारम्भ भी ग्रवश्य उर्दू से हुग्रा होगा। निस्संदेह ग्रंग्रेजी भाषा को ग्रवश्य प्रभुत्व प्राप्त था परन्तु उर्दू भाषा इतनी प्रचलित थी कि दूसरी कोई भाषा उस के सामने दम नहीं मार सकती थी। हिन्दी की हीन दशा के विषय में एक उस समय का चुटक्ला स्थिति को स्पष्ट कर देगा—एक ब्राह्मण देवता के पुत्र ने किसी ग्रन्य ब्राह्मण भाई से हिन्दी पढ़नी ग्रारम्भ कर दी, उस के पिता को जब यह बात मालूम हुई तो उस ने ग्रपने बेटे को बुला कर डांटते हुए कहा—"ग्ररे मूर्ख! तुम्हें तो तहसीलदार बनना है, ग्रदालत में उर्दू की मिसलें कैसे पढ़ोगे?" उस समय ग्रदालतों में उर्दू-फारसी की ग्रावश्यकता थी।

श्रीर सुनिए, उन्हीं दिनों में डेरा इस्माईलखान के एक व्यक्ति ने श्रपने एक मित्र को जो लुध्याने में रहते थे, (जहां स्वामी जी का जन्म स्थान है) पत्र हिन्दी में लिखा। मित्र ने उत्तर उर्दू भाषा में दिया श्रीर उस का श्रारम्भ इस प्रकार किया—"श्रापका पत्र उस भाषा में मिला जो स्त्रियां प्रयोग करती हैं"—इस समय वह बात हँसी की लगती है, परन्तु उत्य तो यह है कि हिन्दी भाषा का प्रयोग उस समय केवल स्त्रियों तव ही सीमित था। उन के पठन-पाठन का कार्य हिन्दी से श्रारम्भ हंता था, कुछ समझदार पति श्रपनी धर्म-

पितनयों की सुविधा के लिए हिन्दी सीख लेते थे, जिस से उन की पारस्परिक प्रेम की बातें दूसरों तक न पहुँच सकें। पितदेव को हिन्दी का ककहरा सीखने में इतनी किठनाई होती थी कि पितनयाँ गौरव से कहती थीं कि मेरे पितदेव ने मेरी खातिर हिन्दी भाषा सीखी है। वह पत्र ग्रशुद्ध ग्रवश्य लिखते हैं, परन्तु उन के हार्दिक विचार मुझ तक ठीक पहुँच जाते हैं।

#### श्रार्यसमाज श्रीर हिन्दो

सचमुच इस बात का श्रेय श्रार्यसमाज को ही मिलना चाहिए जिस ने पंजाब में सब से पहले हिन्दी-संस्कृत का झंडा फहराया, परन्तु उस समय यह चर्चा केवल श्रार्यसमाज के मिन्दिरों तक ही सीमित रही । उस युग में श्रज्ञानवश संस्कृत-हिन्दी भाषाश्रों को शास्त्रीय भाषाएं पुकारा जाता था श्रौर इन्हें केवल ब्राह्मणों के लिए ही उपयुक्त माना जाता था । श्रार्यसमाज के प्रचार द्वारा जब वेद शास्त्र की प्रतिष्ठा जन साधारण में व्यापक होने लगी श्रौर श्रपने सनातन-धर्म को जानना कर्त्तव्य समझा जाने लगा तो हिन्दी-संस्कृत की श्रोर समाज का ध्यान श्राक्षित हुग्रा । श्रार्यसमाज के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाया गया श्रौर वेद-शास्त्र पढ़ने के लिए संस्कृत का जानना श्रनिवार्य माना जाने लगा । ज्यों ज्यों वैदिक-धर्म का प्रचार पंजाब प्रान्त में होता गया, त्यों-त्यों हिन्दी का श्रादर प्रजा में बढ़ने लगा।

क्योंकि स्वामी जी ने डी० ए० वी० हाई स्कूल में शिक्षा पाई है, इसलिए हिन्दी के माध्यम द्वारा इन्हें भी शिक्षा मिली । स्वामी जी हिन्दी पढ़ने लिखने में प्रारम्भ से ही बड़े निपुण रहे, उन्हें पुरस्कार स्वरूप महिष दयानन्द जी की जीवनी तथा रौबिन्सन-कूसो ब्रादि की पुस्तकें मेंट में मिलीं, जिस से उत्साहित होकर वे हिन्दी बड़े शौक से पढ़ने लगे। ला० लाजपत राय द्वारा लिखित मैजिनी की जीवनी ने इन में देश-भित्त भरी ब्रौर इन्हों ने प्रतिज्ञा कर ली कि वे गुलाम सन्तान उत्पन्न नहीं करेंगे ब्रौर स्वतन्त्रता की खोज करने का दृढ़ संकल्प कर लिया।

#### कठिन पथ

उस समय संयुक्त राज्य श्रमरीका ही स्वतन्त्रता-केन्द्र माना जाता था। स्वामी जी पहले काशी गए और उन्हों ने वहाँ से १५ रुपए ले कर ग्रमरीका की ग्रोर जाने का संकल्प किया। इन के पास केवल १५ रुपए थे, इस छोटी पुंजी के साथ वे नई दुनियाँ की स्रोर चल दिए ..ग्रीर डेढ़ वर्ष के परिश्रम के बाद वहां पहुँचने में सफल हुए । उन्होंने वहां पाँच वर्ष रह कर स्नातक की डिग्री पाई ग्रीर २,३०० मील पैदल घुमकर स्वतन्त्रता की खोज की। वहां से भरपूर सामग्री ले कर वह स्वदेश लौटे श्रौर मातुभाषा द्वारा उस सन्देश का प्रचार करने लगे। उस युग में भारतवर्षे का कोई पढ़ा-लिखा विदेश की डिग्री पाकर हिन्दी में ग्रन्थ लिखने ग्रीर प्रचार करने का साहस नहीं कर सका । भागलपुर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापित श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने स्वामी जी से पूछा कि ग्राप क्या काम करेंगे। जब स्वामी जी ने हिन्दी में पुस्तकें लिखने की बात बताई तो उन्होंने व्यंग वचनों में कहा कि-"ग्रापकी हिन्दी पुस्तकें कौन खरीदेगा ? ग्राप भखे मर जाएंगे। " सारे भारतवर्ष में हमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि विदेशों से डिग्री पाया हुआ कोई नवयुवक हिन्दी में पुस्तकें लिख कर आर्थिक सफलता प्राप्त करने की हिम्मत करता । स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक ही एक ऐसे हिन्दी लेखक हैं जिन्हों ने हिन्दी-भाषा में ग्रन्थ लिख कर सफल लेखक की पदवी पाई है ग्रीर ग्रब तक किसी के सामने पैसे के लिए झोली नहीं फैलाई।

#### काँग्रेस को स्वामी जी की देन

स्वामी जी ने स्वतन्त्रता के हेतु ही पुस्तकों और व्याख्यानों का सिल-सिला चलाया था। "दासता के प्रति घृणा, और स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम" यह उनका नारा था, जिस का प्रचार उन्हों ने जन साधारण में घूम घूम कर किया। शायद ही कोई प्रान्त उन के सिहनाद से बचा होगा। लाखों विद्यार्थियों को उन्होंने अपना आजादी का सन्देश सुनाया।

मत् १६२६ में जब कांग्रेस पर भीड़ पड़ी और देश के बड़े बड़े हिन्दु नेता कांग्रेस से अलग् हिन्दु-हितों के नाम पर पृथक पार्टी बना बैठे, प्रातः स्मरणीय हमारे प्रधान-मंत्री जी के पूज्य पिता श्रीमान् पंडित मोती लाल जी नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की श्रोर से तारें व चिट्ठियां भेजकर स्वामी जी को सहायता के लिए बुलाया। स्वामी जी ने कई नगरों में कांग्रेस के पक्ष को प्रजा के सामने ऐसी खूबी से सुनाया कि कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान जीत गए। स्वामी जी पं∘ मोतीलाल जी नेहरू की स्वराज्य पार्टी की श्रोर से पंजाब में प्रचार कर ही रहे थे कि उन्हें डा॰ राजेन्द्र प्रसाद जी की सहायतार्थ विहार जाने का श्रादेश मिला। क्योंकि मतदाताश्रों का यह कहना था कि जिधर स्वामी जी कहेंगे उधर ही हम मत (वोट) देंगे, कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध शिक्तशाली हथुप्रा के महाराज खड़े हुए थे इस लिए स्वामी जी कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए तार द्वारा पटना पहुँचे। स्वामी जी के पहुँचते ही चुनाव-क्षेत्र में श्राशातीत परिवर्तन होने के कारण कांग्रेस उम्मीदवार की विजय हो गई।

#### सन्यासी के ह्रप में

ग्रमरीका में ग्रध्ययन के समय जब उन से एक ग्रमरीकन देवी ने विवाह की इच्छा प्रकट की तो स्वामी जी मुस्कराते हुए बोले——"मेरा विवाह तो हो चुका है——" उस नारी ने चिकत हो कर पूछा "किससे ?" स्वामी जी ने गम्भीर होकर उत्तर दिया——"मेरे प्यारे देश से "।

उस ग्रमरीकन रमणी के लिए यह उत्तर ग्राइचर्य-जनक था, किन्तू स्वामी जी के देश-वासी उन की यह भीष्म-प्रतिज्ञा--"मैं गुलाम सन्तान उत्पन्न नहीं करूँगा--" को भली प्रकार जानते थे। कारण, निश्चय ही उन्हों ने राजनैतिक सन्यास ले लिया था, परन्त्र कपड़े नहीं रंगे थे। जब इस परिवर्तन का समय ग्राया तो वह झिझके नहीं, क्यों कि गेरुए वस्त्र धारण करने से उन का राजनैतिक कार्य प्रभावशाली हो गया, प्रजा उन के उपदेश ध्यान-पूर्वक सूनने लगी। स्वामी जी के सन्यासी हो जाने पर वे ग्रध्यात्मवाद के केन्द्र में ग्रा गए ग्रीर उन का व्यक्तित्व ग्रीर भी ऊँचा हो गया। जो कोई उन्हें देखता, वह गुरु-भावना से उन से उपदेश ग्रहण करता, ग्रौर उन की पुस्तकें पढ़ता। उन्हों ने छोटी बड़ी सब पुस्तकें मिलाकर कुल ३२ पुस्तकें लिखीं हैं, जिन में राजनीति, सच्चरित्रता, समाजशास्त्र, शिक्षा के भ्रादर्श, विद्यार्थियों के कर्त्तव्य, ईश्वर-दर्शन, ब्रह्मचर्य की महिमा, ग्रारोग्य, व्यायाम, विदेशों की मनोरंजक ग्रीर उपदेश-प्रद यात्राएं सम्मिलित हैं। उन की कैलाशयात्रा, योरोप की सुखद-स्मृतियां, ग्रमरीका-प्रवास की मेरी ग्रद्भत कहानी, मेरी जर्मनी यात्रा, ग्रमरीका के स्वावलम्बी विद्यार्थी ग्रादि पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए अनुपम हैं। पाठक उन्हें पढ़ कर कृत-कृत्य हो जाते हैं और तभी उन की पुस्तकें देश में अत्यन्त लोकप्रिय हुई हैं, जिनका प्रान्तीय भाषास्रों में अनुवाद हुआ है तथा बराबर हो रहा है। बड़े बड़े लेखक अपनी टैक्सट-बुकों में उन के लेख उद्युत कर ग्रपने को धन्य मानते हैं।

### श्री स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

जब मैं विद्यार्थी था तब श्री स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के लेख पढा करता था। स्वामी जी के लेख उन दिनों प्राय: "सरस्वती" में निकला करते थे। एक ऊँचे दर्जे के भारतीय सज्जन ग्रमेरीका की यात्रा करके हिन्दी में लेख लिखे, उन दिनों यही बात काफी ग्राहचर्य में डालने वाली थी। उन का विशेष प्रभाव नवयुवकों पर तब पड़ता था जब उन लेखों के विषय पर दुष्टि पड़ती थी। उस दासता के युग में स्वाधीनता की चर्चा हृदय में ग्रद्भुत गुदग्दी पैदा करती थी। स्वामी जी के लेखों की प्रारम्भ से ही यह विशेषता रही है कि वे मानसिक, सामाजिक ग्रीर राजनीतिक हर प्रकार की स्वाधीनता के भावों से ग्रोत-प्रोत होते हैं। हम विद्यार्थी लोग बड़े चाव से स्वामी जी के लेखों को पढ़ते थे ग्रीर ग्रगले लेख की प्रतीक्षा करने लगते थे। जब स्वामी जी ग्रमेरीका से लौट कर ग्राये तब उन की मनुष्यों के ग्रधिकार के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई। देश उस समय राष्ट्रीय स्वाधीनता के युद्ध में प्रवेश कर रहा था। स्वामी जी की पुस्तक नवयुवकों के कानों में युद्ध घोषणा के समान पड़ी। तब से ग्रब तक लगभग पचास वर्ष हो गए, स्वामी जी निरन्तर अपने लेखों द्वारा सर्वतोमुखी स्वाधीनता के प्रचार में लगे हए हैं।

हिन्दी के पाठक जानते हैं कि स्वामी जी की लेखशैली में अद्भुत आकर्षण है। आप के भाषणों और लेखों में हरेक वस्तु को ऐसी स्पष्ट और रोचक रीति से समझाया जाता है कि हरेक श्रेणी के श्रोता और पाठक उन्हें समझ सके और हृदयगत कर लें। आप के शब्दों में विशेष तेजस्विता रहती है जिसे आप के श्रोजस्वी व्यक्तित्व का सम्पंक बहुत प्रभावशाली बना देता है।

स्वामी जी ने समाज के विविध पहलुग्रों पर छोटे बड़े दर्जनों ग्रन्थ लिखे हैं ग्राप के सभी ग्रन्थ लोक प्रिय हुए हैं उन से जहां श्रोजस्वी भावों का प्रचार हुश्रा है वहां उत्तरीय भारत में हिन्दी भाषा की श्रोर सब श्रेगी के पाठकों की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। विशेष गौरव-पूर्ण बात यह है कि श्राँखों की शक्ति चले जाने पर भी स्वामी जी का लेखन कार्य बन्द नहीं हुश्रा। ५० वर्ष से श्रधिक श्रायु हो गई है, श्राँखें काम नहीं करतीं परन्तु मनोबल, प्रतिभा श्रौर स्मरणशक्ति के सहारे से स्वामी जी श्राज भी उतने ही सचेत श्रौर सिकय हैं, जितने श्राज से ५० वर्ष पूर्व थे। वस्तुतः नौजवानों के लिए श्रौर प्रौढों के लिए स्वामी जी का कर्मठ जीवन एक उत्साहवर्षक दृष्टान्त है। पंजाब सरकार ने श्राप को साहित्य सेवाशों के लिए पुरस्कृत करके श्रपने श्राप को ही समादृत किया है।

\*\*\*\*

## स्वामी सत्यदेव परिव्राजक--जैसा में ने उन्हें देखा

स्वामी सत्यदेव जी मेरे लिए सदा ग्रदम्य उत्साह ग्रीर पूर्ण ग्राशावाद के प्रतीक रहे हैं। मेरे अपने जीवन में जब जब भी घोर निराशा की घड़ियाँ माई हैं स्वामी जी के उदाहरण से मुझे सदा भारी ढाढ़स मिली है। गत जुलाई, १६५८ में मुझे गांधी हिन्दी पुरस्कार लेने भोपाल जाना पड़ा-था। ग्राँखों में मोतिया बिन्दू हो जाने से मैं ग्रकेला यात्रा नहीं कर सकता था। इस पर गांधी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्घा, ने मुझे सहायता के लिये दो और व्यक्ति ग्रपने साथ लाने की ग्रनुमति दे दी थी ग्रौर उन का मार्ग-व्यय देना स्वीकार कर लिया था। ग्रतः मैं श्रपनी पत्नी सौभाग्यवती सुन्दर बाई ग्रौर भतीजे श्री ग्रहण को भी साथ ले गया था । यह सब मेरी लाचारी थी। लौटते समय हम सब ज्वालापुर में स्वामी जी से मिलने उन के सत्यज्ञान निकेतन में गए। स्वामी जी कई वर्ष से निपट ग्रन्धे हो चुके हैं। उन के नेत्रों में ज्योति की कोई रहिम नहीं रही, फिर भी उन को अपने सभी काम सुचार रूप से ग्राप करते देख मुझे बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा। उन का निवास-स्थान बहुत साफ-सुथरा था। प्रत्येक वस्तु सुव्यवस्थित रूप से रखी थी। खाना वह ग्राप बना लेते थे।

मेरे पूछने पर स्वामी जी बोले— "यदि ग्राप ग्रपनी चीजों का ध्यान रखेंगे तो ग्राप की चीजों ग्राप का ध्यान रखेंगी। मैं प्रत्येक वस्तु को उस के उचित स्थान पर रखता हूँ। इस लिए प्रत्येक वस्तु मेरा ध्यान रखती है। मुझे कोई चीज ढूंढने में कभी कठिनाई नहीं होती। वह ग्रपने स्थान पर विद्यमान रहती है।"

मैं ने परीक्षा के लिए यों ही पूछा— "भला बताइए तो, श्राप की माला कहाँ है ?"

इस पर उन्होंने झट ठीक उधर उँगली से संकेत कर दिया जहाँ माला कील से लटक रही थी। उन्होंने वताया कि माला तो दूर, मैं अपनी कोई पुस्तक भी दूसरी पुस्तकों में से झट अलग निकाल लेता हूँ। स्वामी जी इस अन्धेपन में ही पाँच वार अकेले जर्मनी हो आए हैं। मैं मन में सोचने लगा कि मोतिया विन्दु हो जाने पर भी मुझे इन की अपेक्षा तो कहीं अधिक दिखाई देता है तो भी मुझे इधर उधर अकेले जाते भय होता है; स्वामी जी में कितना अदम्य साहस है जो अकेले विदेश-यात्रा कर लेते हैं।

मैं ने फिर पूछा— "स्वामी जी, श्राप की दृष्टि कब से गई है ? मैं तो कई वर्ष से श्राप को ऐसा ही देखता हूँ।"

बोले— ''जीवन में कभी भी मेरी नेत्र-ज्योति स्वाभाविक नहीं थी। युवाकाल में भी वह चालीस प्रतिशत से कभी ग्रधिक नहीं थी।''

स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिढ़या, शरीर हृष्ट-पुष्ट ग्रौर मुखमंडल भरा हुग्रा था। वे नित्य नियमपूर्वक त्यायाम करते हैं। खाते भी खूब हैं ग्रौर पचाते भी खूब हैं। वे ग्रमेरीका में बरसों रहे हैं। वे कहा करते हैं कि पाश्चात्य लोग बीर्य उत्पन्न भी खूब करते हैं ग्रौर खर्च भी खूब करते हैं। इस के विपरीत हमारे भारतीय बीर्य खर्च तो बहुत करते हैं परन्तु उत्पन्न कुछ नहीं करते।

मैं समझता हूँ, उन का परिव्राजक नाम जितना उन के लिए सार्थक है उतना बहुत थोड़े दूसरे लोगों के लिए होगा। उन्होंने संसार का खूब भ्रमण किया है। उन के गत जीवन पर दृष्टिपात करने से ऐसा लगने लगता है मानों वे किसी किव के निम्नलिखित पद्य पर पूरी तरह श्राचरण करते रहे हैं—

सैर कर दुनियाँ की गाफ़िल, जिन्दगानी फिर कहां ? जिन्दगी गर हुई तो भी, नौजवानी फिर कहां ?

मैं समझता हूँ श्रपने श्र<u>मेरिका-प्रवास</u> पर उन की पुस्तक पढ़कर जितने भार<u>तीय नवयुवकों</u> को विदेश-यात्रा की प्रेरणा मिली है उतनी कदाचित दूसरे किसी भ्रमण-वृत्तान्त से नहीं। स्वामी जो ने नवयुवकों के पथप्रदर्शन और चरित्र-निर्माण में बड़ा काम किया है। "संजीवनी बूटी" और "ज्ञान के उद्यान में" जैसी सुन्दर ग्रौर उपयोगी पुस्तकें लिख कर उन्होंने स्वदेश के तरुण समाज को ब्रह्मचर्य एवं सदाचार की शिक्षा दी है ग्रौर साथ ही बुद्धिवाद का प्रचार कर के उन के ज्ञान-नेत्र खोल दिए हैं।

देश के विभाजन के पूर्व स्वामी जी कुछ वर्ष लाहौर में रहे थे। वहां रामगली में ग्राप ने "सुकरात स्वाध्याय मण्डल" नाम की एक संस्था बना रखी थी। उस में वे युवक समाज को विचार-स्वातन्त्र्य की शिक्षा दिया करते थे। वे कहा करते थे कि सत्य ज्ञान जहाँ से भी ग्रौर जिस से भी मिले लेने में संकोच मत करो; कभी किसी एक ही खूंटे से बंधे रहना पसंद न करो।

साम्प्रदायिकता की कहानियाँ बताते हुए वे कहा करते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी धर्म-गुरु या संप्रदाय में जाता है तो वह गुरु ग्रौर संप्रदाय स्वार्थवश यह चाहता है कि वह मेरे ही खूटे से बन्ध जाये, ज्ञान की खोज में और आगे न जाये। परन्तू जिज्ञासू का कल्याण इस में है कि एक गुरु से उसे जितना कुछ मिल सकता है उतना उस से ले ले, फिर ग्रीर ग्रधिक ज्ञान-लाभ के उद्देश्य से ग्रागे चल पड़े। एक ही खुंटे से बन्धे जाने से उस का मानसिक ग्रीर चारित्रिक विकास रुक जाता है स्रौर बौद्धिक सड़ांद उत्पन्न हो जाती है, जो कालान्तर में उसे कूप-मण्डूक बना कर ले ड्वती है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि विभिन्न स्राचार्यों ने स्रपने पूर्ववर्ती स्राचार्यों की वातों को चरम सत्य के रूप में मान्यता न दे कर बुद्धि, अनुभव और प्रयोग की कसौटी पर उन को कस कर देखा है। उन्हों ने उन के बताए सिद्धान्तों का खण्डन करने, ग्रीर ग्रागे बढने में कभी संकोच नहीं किया। ग्राईन्स्टीन को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त का खण्डन करके अपना सापेक्षवाद प्रस्तुत करने में कभी डर नहीं लगा। इसी से भौतिक विज्ञान त्राज इतना उन्नत हो पाया है। ग्राध्यात्मिक एवं धार्मिक जगत में भी इसी पद्धति का अनुसरण होना चाहिए।

ग्राजकल ग्रधिकांश लोग साहित्य का ग्रर्थ कहानी, नाटक ग्रीर उपन्यास प्रभृति परिकथा ही समझते हैं। परन्तु स्वामी जी का साहित्य, इस के विपरीत, एक ठोस वस्तु है। उस से पाठक को ग्रात्मोद्धार ग्रीर देशोपकार की प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है, मानो स्वामी जी कह रहे हों कि "हमारा काम यह नहीं है कि इस विशाल देश में बसे थोड़े में बौद्धिक विलासियों का फालतू समय चैन से काटने के लिए मनोरञ्जक साहित्य नाम की मधुशाला सब समय खुलो रखें। हमारा काम तो यह है कि इस विशाल देश के कोने-कोने में फैले हुए जन-साधारण के मन में विश्वंखलित वर्तमान के प्रति विद्रोह ग्रीर भव्य भविष्य के निर्माण की क्षुधा जागृत करें।" उन की रचनाग्रों में ग्राप को कहीं भी केवल मनोरञ्जन द्वारा पैसा बटोरने के लिए लिखी निःसार सामग्री न मिलेगी। उन की सब कृतियों में उन का गम्भीर चिन्तन ग्रीर संसार का व्यापक पर्यवेक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

स्वामी सत्यदेव सन्यासो अवश्य हैं। परन्तु उन का सन्यास संसार के कर्म-कोलाहल से दूर भागने या निवृत्ति-मार्ग का सन्यास नहीं। संसार के दु:खों को दूर कर के उसे सुखधाम बनाने के यत्न में अपने जीवन को होम कर देना ही उन का जीवन-दर्शन है। मानवता की सेवा ही उन का अध्यात्मवाद है। मार्टिन लूथर के शब्दों में वे कहते हैं—

"मैं ने अनुभव किया है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन उस परम पावन विराट् जीवन का प्रवेश-द्वार है जहाँ हमारे समस्त संतापों, अभावों और विकृतियों का अन्त है। इस देह के द्वार पर खड़े हो कर मैं ने स्वयम् इस विराट् जीवन को देखा है। मेरी सब में प्रिय कामना यही है कि मेरे ही अन्यरूप जगत के ये कोट-कोटि जीव भी अपनी देह में झाँकें, और आनन्द, सौन्दर्य, माधुर्य एवं अमरता के इस लोक के दर्शन करें।"

सचमुच दीन-दुःखी, पददिलत मानवता का उद्घार कर के उसे सुख-स्वर्ग की उपलिब्ध कराना ही सच्चे सन्यास का यथार्थ उद्देश्य है। मैं ने बहुत से ब्रह्मवादी हिन्दु सन्यासी देखे हैं, जो सारे जगत को एक ब्रह्म का ही रूप मानते हैं, जो जड़ श्रीर चेतन के भेदभाव को भी स्वीकार नहीं करते। परन्तु जब जात-पाँत के भेदभाव को मिटाने की बात श्राती है तो झट बोल उठते हैं— ब्रह्म-सत्ता की दृष्टि से निस्सन्देह सारा जगत एक है, फिर भी व्यवहार में ब्राह्मण श्रीर शूद्र का, सवर्ण

ग्रौर ग्रवर्ण का भेद रखना ही ग्रावश्यक है। ऐसे लोग मानो हिन्दू-दर्शन रूपी स्वादिष्ठ खीर पर ग्रपने इस कथन से राख डाल रहे हैं। इन की कथनी ग्रौर करनी का यह ग्रन्तर उन के सन्यासाश्रम का मूल्य दो कौड़ी नहीं रहने देता।

परन्तु स्वामी सत्यदेव जी की ऐसी बात नहीं। वे जो बात मुख से कहते हैं उन का ग्राचरण भी उस का समर्थन करता है। वे जातिभेद के द्वैतभाव को तिलाञ्जलि दे चुके हैं। इसलिए न केवल एक हिन्दी-लेखक के रूप में वरन् एक सच्चे साधु के रूप में भी उन का सर्वत्र सम्मान ग्रीर ग्रादर है। उन के भवत उन की जन्म-भूमि पंजाब ग्रीर काठियावाड़-गुजरात प्रभृति भारत के दूसरे भागों में ही नहीं, वरन् भारत से बाहर सुदूर जर्मनी में भी उन की श्रद्धालु स्त्रियाँ ग्रीर पुरुष हैं। यह उन के लिए ग्रीर हमारे लिए कुछ कम गौरव की बात नहीं।

\*\*\*\*

## यथार्थ अध्यात्मवादी-स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक

मुझे यह जानकर ग्रत्यधिक हुई हुग्रा है कि पंजाब सरकार ने सुप्रसिद्ध सिद्धहस्त लेखक ग्रौर ग्रोजस्वी वक्ता स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक की साहित्यिक सेवाग्रों के लिए उन्हें २६ मार्च को सत्कृत करने का निश्चय किया है। स्वामी सत्यदेव जी न केवल साहित्यकार हैं ग्रिपतु वे प्रभावशाली राष्ट्रीय-कार्यकर्ता होने के ग्रतिरिक्त यथार्थ-ग्रध्यात्मवादी दार्शानक भी हैं। जिन्हें उन की "ग्रनन्त की ग्रोर" तथा "ग्रनुभूतियां" इत्यादि पुस्तकों को पढ़ने का तथा उन के निकट सम्पर्क में ग्राने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा है, वे जानते हैं कि मान्य स्वामी सत्यदेव जी किस प्रकार उच्चकोटि के ग्राध्यात्मिक ग्रनुभूति-सम्पन्न दार्शनिक महानुभाव हैं। उन्होंने "ग्रनन्त की ग्रोर" पुस्तक में मुखपृष्ठ पर लिखा है:—

"हम अनन्त से आ रहे हैं, अनन्त में हमारा निवास है और अनन्त की ओर हम जा रहे हैं, इसलिये हे भद्रपुरुषो ! सत्यज्ञान के रत्नों का संचय करो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची निधि है, जिसे तुम्हारे साथ जाना है।"

प्रिय पाठक! ग्राइए, हम ग्राप को उन के ग्रध्यात्मवाद के ग्रमृत का कुछ रसास्वादन कराएँ।

"ग्रनन्त की ग्रोर" के पृष्ठ २३ पर एक उदाहरण को लिख कर उन्होंने कहा है —

> "क्या इस उदाहरण से हम ग्रध्यात्मवाद की उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते जो हमें बार-बार उस प्रभु के साथ सम्बन्ध करने का ग्रादेश देती है? विश्व में

मुख ग्रौर शान्ति लाने का सर्वोत्कृष्ट उपाय यही है कि हम ग्रपना मुंह ग्रनन्त की ग्रोर करें। जितने दर्जे तक हम ग्रपनी एकता, ग्रपना सम्बन्ध उस ग्रनन्त प्रभु से करेंगे, जितने दर्जे तक हम उस ब्रह्मधारा को ग्रपने मन में स्थान देंगे उतने ही दर्जे तक हम उस महान् शक्तिशाली सर्वोत्कृष्ट ग्रौर सौंदर्य की मूत्ति के साथ सम्बन्ध कर शान्तिलाभ करेंगे।"

"वैद्यराज परमात्मा" इस शीर्षक की ३३वीं स्रनुभूति में स्रध्यात्म-वादी स्वामी सत्यदेव जी ने स्रपने स्रनुभव को कितने सरल और प्रभावो-त्यादक शब्दों में प्रकट किया है—

"श्राश्चो प्यारे तुम्हें मिलावें, वैद्यराज उस ईश्वर से, जिस के निकट रोग नहीं श्रावें, ऐसे उस जगदीश्वर से। सब दु:खों के हरने वाला, जगन्नियन्ता स्वामी है, जीवन ज्योति जलाने वाला, घट घट श्रन्तर्यामी है। एक बार जब मन-मिन्दर में ब्रह्मज्ञान की धार बहे, जन्म-जन्म के गन्द-फन्द का, कुछ भी शेष न चिन्ह रहे। बाह्य जगत् से मन हट जाए, श्रन्तर्नाद सुनाई दे, हृदय-पटों के खुल जाने से, दिव्य प्रकाश दिखाई दे। परम ब्रह्मा पर श्रद्धा रख तूं, रोग निकट नहीं श्रावेगा, जीवन-शुद्ध यदि हो जावे, तभी मनुज-पद पावेगा। यही निवेदन "देव" करे श्रव, दूर करो सब मनोविकार, नीरोगी यह मन हो जावे, तभी मिलेगा ब्रह्मद्वार।"

(ग्रनुभूतियां, पृष्ठ २६)

यह है ग्रध्यात्मवाद का स्वानुभव संवेद्य सच्चा स्वरूप जिस को मान्य स्वामी जी ने इन सरल शब्दों में प्रकट करने का यत्न किया है। स्वामी सत्यदेव जी धर्मग्रन्थों में लिखी परमात्मा-ग्रात्मा ग्रादि विषयक बातों को तोते की तरह रट लेने ग्रीर उन के पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त कर लेने को ग्रध्यात्मवाद नहीं मानते। वे तो ग्रात्मा ग्रीर परमात्मा विषयक ग्रनुभव स्वयं प्राप्त कर लेने पर बल देते हैं ग्रीर इसी उद्देश्य से उन्होंने "ग्रनन्त की ग्रीर" तथा "ग्रनुभूतियां" लिखी हैं।

"ग्रनन्त की ग्रोर" के "ग्रखण्ड शान्ति की ग्रनुभूति" शीर्षक, ग्रष्टम ग्रध्याय में माननीय स्वामी जी ने इस विषय में ठीक ही लिखा है—

> "यह पवित्रविश्वात्मा ग्रानन्द-शान्ति का स्रोत है। ज्यों ही हम इस के साथ एकता स्थापित कर लेते हैं त्यों ही शान्ति ग्रौर एकत्व की धारा का रसास्वादन हमें मिलने लगता है; क्योंकि शान्ति के ग्रर्थ हैं एकत्व की स्थापना। एक गम्भीर ग्रान्तरिक ग्रभिप्राय इस सत्य-सिद्धान्त की जड में काम कर रहा है । अध्यात्मवादी होने का अर्थ सजीव और शान्त होना है। इस तथ्य को पहचानना कि हम ग्रात्मा हैं और इसी विचार में निमग्न रहना ही अध्यात्मवाद की ग्रोर मंह करना है ग्रीर इस प्रकार एकता ग्रीर शान्ति का वातावरण पैदा करना है। हमारे इर्द-गिर्द लाखों स्त्री-पूरुष चिन्ता के मारे दु:खी ग्रौर ग्रशान्त दिखाई पड़ते हैं, जो इधर उधर शान्ति के लिए भटक रहे हैं ग्रौर जिन के शरीर श्रीर ग्रात्मा थकावट से चर हैं। वे शान्ति की तालाश में दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं, तीर्थों की हवा खाते हैं, हरिद्वार में जाकर गंगा जी में ड्विकयां लगाते हैं, मुक्ति की तालाश में काशी या प्रयाग की धल फांकते हैं। किन्तू शोक ! उन्हें कहीं भी शान्ति उपलब्ध नहीं होती । निःसन्देह उन्हें शान्ति नहीं मिलती और न कभी मिलेगी, क्योंकि वे ग्रभागे उन स्थानी में जाकर शान्ति तालाश करते हैं जहां शान्ति की छाया तक नहीं । उन्हें चाहिए तो यह कि वे ग्रन्दर शान्ति की खोज करें, किन्तु ग्रज्ञानवश करते हैं उस की खोज बाह्य-जगत् में। शान्ति केवल अन्दर ही मिल सकती है और जब तक मनुष्य उसे अपने अन्तस्थल में नहीं पाएगा वह उसे कहीं नहीं मिल सकती।"

> > (अनन्त की ओर, पृष्ठ १६५)

यहां यह लिख देना भी ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि स्वामी जी माया-वाद ग्रौर ग्रद्वैतवाद के मानने वाले नहीं हैं। वे मायावाद ग्रौर जगन्मिथ्यावाद को राष्ट्रीय-दृष्टि से भी ग्रत्यन्त ही हानिकारक मानते हैं। उन का विश्वास है कि इस के कारण भी भारतवासी आलसी और निष्क्रिय वन कर अवनित के गर्त में गिर गए। वे तो एक ही सर्वव्यापक, निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ और सर्वशिक्तमान् परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते और उसी की उपासना करते हैं, साथ ही वह अजर अमर अविनाशी आत्मा की सत्ता, कर्मनियम और पूर्नजन्म में दृढ़ विश्वास रखते हैं। इस प्रकार वे सच्चे अर्थों में यथार्थ अध्यात्मवादी हैं। अपने को वे उपयोगितावादी भी कहते हैं। "अनन्त की ओर" की भूमिका में लिखे उन के निम्नशब्द इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं —

"मैं हूँ उपयोगितावादी, मुझे छायावादी ग्रौर रहस्यवादी लटकें कभी पसन्द नहीं ग्राते। दिमाग़ी एयाशी की पुस्तकें ग्रौर किवताएं मेरे निकट दो कौड़ी कीमत भी नहीं रखतीं। साहित्य भी एक साधन है मानव के उत्कर्ष का। जो भाषा तथा साहित्य समाज को ऊपर नहीं उठाता, दैनिक जीवन की समस्याग्रों को हल नहीं करता, मनोविज्ञान के चमत्कारों पर प्रकाश नहीं डालता ग्रौर सत्यज्ञान की प्राप्ति में सहायक नहीं बनता वह साहित्य ग्रौर भाषा केवल समय नष्ट करने वाली है।"

इस उपरिनिर्दिष्ट यथार्थ सर्वोपयोगी ग्रध्यात्मवाद का वे समस्त विश्व में प्रचार करना चाहते हैं, श्रौर उस के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हम माननीय स्वामी जी का साहित्यकार के श्रतिरिक्त इस रूप में भी विशेष रूप से ग्रमिनन्दन करते हैं। पं० भुवन चन्द्र जोशी, वैद्य



# स्वामो जी की स्थायी समृति

36,320

स्वामी जी ने यूरोप की पाँच बार यात्राएं की हैं और हजारों रुपए उन यात्राओं में व्यय हो चुके हैं, यह पैसा कहां से आया ? देश के किसी धनी से स्वामी जी ने कभी अपील नहीं की । हिन्दी माता ने उन्हें यह आर्थिक सफलता दी है। पिछले ५० वर्षों में उन्हें कभी धन का कष्ट नहीं हुआ और अपनी पुस्तकों की कमाई से उन्होंने सत्यज्ञान निकेतन की स्थापना ज्वालापुर में की, यह उन की जायदाद १,६०,००० रुपए से अधिक लागत की है और इसे बेचने पर उन्हें इतना रुपया मिल सकता था, जिस के सहारे वे मंसूरी, नैनीताल में बंगले खरीदकर चैन की बन्शी बजा सकते थे और मोटरों में घूम सकते थे, पर यह बातें उन के आदर्श के विरुद्ध हैं। उन्होंने इस जायदाद को काशी नागरी प्रचारिष्णी सभा, काशी, को दान कर हिन्दी माता के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा का प्रदर्शन किया है।

इस सत्यज्ञान निकेतन के मध्य में स्वामी जी एक कुटिया में रहते हैं, जिस के नीचे उन्होंने गुफा बनवाई हुई है, [इसी कारण उन के बहुत से भक्त उन्हें गुफा निवासी राजनीतिक सन्यासी कहते हैं। स्वामी जी नेत्रों से बिल्कुल लाचार हैं, इस पर भी वह ग्रपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन की दिनचर्या यह है—संध्या को द बजे सो जाना, ग्राधीरात को बारह बजे उठकर तीन घण्टे तक ग्रपने प्रभु से बातें करना, इस के बाद दो घण्टे ग्राराम कर तब दिन का कार्य ग्रारम्भ करना। यदि उन्हें कोई विश्वास-पात्र हिन्दी सेवक मिल जाए तो स्वामी जी धारा-प्रवाह के साथ, ग्रपने ग्रनुभवों से परिपूर्ण कई सुन्दर ग्रन्थों की रचना कर सकते हैं। वे इस गुफा में जीवनपर्यन्त रहने के ग्रधिकारी हैं।

जो सज्जन स्वामी जी के दर्शनार्थ ग्राना चाहते हैं, उन्हें पहले से ही उन से पत्र-व्यवहार कर लेना चाहिए। वे प्रायः सब विषयों पर प्रकाश डालते हैं। उन का ज्ञान बड़ा विस्तृत है। परन्तु वे सम्प्रदाय चलाने वाले, गुरुडम फैलाने वाले सन्यासी नहीं हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र सोचना सीखे ग्रौर ग्रपने ही बल-बूते पर ग्रपने मोक्ष का प्रयत्न करे।

इस सत्यज्ञान निकेतन में एक बड़ा सुन्दर पुस्तकालय है, जिस में परीक्षोपयोगी ग्रन्थ विद्यार्थियों के लिए रखे हुए हैं। पंचपुरी में यही एक ऐसा पुस्तकालय है जो परीक्षार्थियों की सुविधाग्रों को ध्यान में रख कर ग्रन्थ संग्रह करने का प्रयत्न कर रहा है। हिन्दी के ग्रन्थ लेखकों के ग्रन्थों का संग्रह भी इस में है। भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थों का समावेश यहां पर किया गया है। श्रीमती विद्यीरामप्यारी जी ने ग्रपने स्वर्गीय पिता श्री पं० चन्द्रिका प्रसाद जी त्रिपाठी की स्मृति को ग्रमर बनाने के लिए १५ से १७ हजार रुपए तक दान कर इस कीर्तिस्तम्भ को खड़ा किया है।

उपरोक्त पुस्तकालय के साथ एक वाचनालय सम्बन्धित है, जिस में दैनिक समाचार-पत्रों के ग्रितिरक्त मासिक, साप्ताहिक पत्र भी ग्रा रहे हैं। हिरद्वार ग्रब शिक्षा का केन्द्र वन रहा है। परन्तु विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावास बहुत कम हैं। इस कारण सत्यज्ञान निकेतन में एक छात्रावास भी स्थापित है। पंचपुरी यात्रियों का नगर है, इस विचार से एक ग्रितिथ-शाला भी है। सत्यज्ञान निकेतन के इस सारे संचालन का कार्य ग्राज के एक ग्रत्यन्त ग्रनुभवी व्यक्ति श्री टेकचन्द जी धींगरा (भूतपूर्व एम० एल० ए०, सीमाप्रांत) के द्वारा हो रहा है, जिनका पंजाव के दैनिक समाचार पत्रों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। ग्राप सीमाप्रांत में वर्षों एम० एल० ए० रहे हैं ग्रौर खान भाइयों के लाल कुर्ती दल के एक कार्यकर्त्ता रहे हैं। स्वामी जी की विचारधारा विशाल है ग्रौर इसे स्वामी जी का कीर्ति-स्तम्भ ही कहना चाहिए।

## स्वामी सत्यदेव परित्राजक की राष्ट्रधर्म सम्बन्धी रचनाएं

जब स्वामी सत्यदेव जी स्वतंत्रता की खोज करने के बाद १९११ के जुलाई मास में संयुक्त राज्य ग्रमेरिका से लौट कर भारतवर्ष ग्राये तो उन के अन्दर राष्ट्रधर्म की ग्राग जल रही थी। वे किसी न किसी प्रकार उस ग्राग्न को ग्राप्ते देश में प्रज्वित्त करना चाहते थे। वे लेखक थे ग्रौर व्याख्यान-दाता भी, किन्तु उन्हें किवता करना नहीं ग्राता था—मात्रा के नियमों से वह परिचित नहीं थे। ग्रप्ते व्याख्यानों से पहले वे तुकबन्दी कर भजन गाते ग्रौर ग्रप्ते श्रोताग्रों को देशभिक्त का नशा पिलाते थे। उस समय उन की तुकबन्दी के नमूने हम ग्रप्ते पाठकों को दिखलाते हैं, जिस से पाठकों को पता लग जाये कि किस प्रकार का राष्ट्रधर्म का नशा स्वामी जी पर ग्रप्ता प्रभाव डाले हुए था। ग्रप्ता ग्रमेरिका सम्बन्धी भजन उन्होंने इस देश के लाखों स्त्री-पुरुषों के सामने गा कर सुनाया उसे हम नीचे देते हैं:—

जिस देश में मैं गया था, हूँ हाल ग्रंब सुनाता जरा ध्यान दे के सुनना, जो यह देव है बताता हर एक मर्द-ग्रौरत, जिस को था मैंने देखा, वह देश हित नशे में, फूला न था समाता चाहे जान तन से जावे, पर देश पै फिदा हैं छोटे बड़ों में सब में, हुब्बे वतन था पाता उन की है एक भाषा, ग्रौर एक राष्ट्र उन का ग्रच्छे साहित्य द्वारा, उस का है यश बढ़ाता झंडा है जो मुल्क का, उस के हैं वे उपासक सब कोई उस के सन्मुख, सिर ग्रपना है झुकाता खतरे में जब मुल्क हो, ग्रौर कोई ग्रावे दुश्मन

क्या मर्द हो क्या ग्रौरत, झंडे के नीचे ग्राता उन का यही धर्म है, उन का यही मजहब है इस देश के कारण, वह उच्च है कहाता चालीस मंजलों के बनते हैं घर वहां पर बिजली की रोशनी से, हरएक जगमगाता न ऊँच नीच जाने, न छूत छात माने सब के हकूक बराबर, सब की है एक माता भारत को गर उठाना, चाहते हो दिल से ग्रब तुम तो एक भाषा करदो, तज ऊँच नीच नाता बिनती यही है करता, कर जोर देव तुम से ग्रब छूत छात छोड़ो, भारत है सब की माता \* \* \* \* \*

इस प्रकार स्वामी जी देश प्रेम के भजन गाते ग्रौर बाद में श्रोताग्रों के सामने जोशीले व्याख्यान देते थे। उन का दूसरा भजन सुनिये—इस का नाम उन्होंने "शक्तिमंत्र" रखा है —

जननी भारत भ्राज हम को मधुर वीणा सुना रही है, स्वतन्त्रता का राग गा कर मानो भ्रमृत पिला रही है। सैकड़ों वर्षों से हम थे भाग्य ही के फेर में, उस की निर्भरता छुड़ा कर स्वावलम्बन सिखा रही हैं। था निराशा का भयानक भूत जो हम पर चढ़ा, राष्ट्र के संगीत बल से शीघ्र उस को भगा रही है। फिर भला मैं दीनता के शब्द कैसे कह सकूं, जब कि माता मीठे स्वर से "शक्तिमंत्र" पढ़ा रही है।

इस भजन का प्रचार गुजरात ग्रौर महाराष्ट्र में खूब हुग्रा। गंधर्व महाविद्यालय के ग्राचार्य श्री विष्णु दिगम्बर जी इसे खूब गाया करते थे ग्रौर ग्रपने श्रोताग्रों को मुग्ध करते थे। इसी प्रकार स्वामी जी ने भजन बनाए थे, जिन्हें गा कर वे हजारों श्रोताग्रों को ग्राकृष्ट करते थे। उन का एक राष्ट्र भजन सुनिए—

भारत मैं तुझ को श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ, ग्रपने हृदय के भावों को चरणों में धरता हूँ। तुही तो तीस कोटि भारतियों की माता है, प्राचीन यश को जिस के वेद व्यास गाता है। सागर ने तेरे चरणों में माथा नवाया है, ग्रीर शुभ्र हिमालय ने मुकुट को सजाया है। तू धन्य हो, तू धन्य हो माता, वह नीच से भी नीच है जो तुझ को भुलाता। है उच्च सब से श्रेष्ठ जो सेवा तेरी करता, कर्तव्य पालने में किसी से नहीं डरता। हरगिज किसी से मत डरो भाइयो बढ़े चलो, ग्रीर देश हित के कार्य में सब से गले मिलो।

ऐसे ऐसे भजनों द्वारा स्वामी जी श्रोतास्रों में जीवन डालते स्रौर स्फर्ति भरतेथे। वह समय इस देश में नौकरशाही के द्वारा जनता को ग्रत्यन्त पीड़ित करने का था। थोड़ी सी देश भक्ति प्रदर्शित करने पर पुलिस के डण्डे पड़ते थे । अमेरिका से लौटा हुआ यह तरुण सन्यासी सुडौल वजन वाला निर्भय हो कर भजन गाता श्रीर व्याख्यान देता था। गांधी जी उस समय तक दक्षिण ग्रफरीका से नहीं ग्राए थे। उत्तर प्रदेश ग्रौर बिहार का शायद ही कोई नगर उन की सिंह गर्जना से बचा होगा। पंजाब में भी उन्होंने नादरशाही बृटिश शासन की कुछ परवाह न कर राजधानी लाहौर में रावी के किनारे ग्रपना स्वाधीनता सन्देश सुनाया था। सब संस्थाएँ ग्रौर लीडर उन का व्याख्यान कराते हुए डरते थे। उन्हों ने कमाऊँ की पहाड़ियों में दु: बी प्रजा को आजादी का सन्देश सूनाया, बेगार कूली प्रथा का पुतला जलाया और डरपोक पहाड़ी प्रजा को ग्रपने व्यास्यानों से बहादूर वना दिया। इसी प्रकार से राजपूताना, मध्यप्रदेश श्रौर सिन्ध में भी घुम २ कर त्राजादी का सन्देश सुनाते थे। राष्ट्रधर्म के प्रति सच्चा प्रेम ग्रौर दासता के प्रति हार्दिक घुणा की भावनाग्रों को लोगों के दिलों में भरने का पवित्र कार्य स्वामी जी वर्षों तक करते रहे।

स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

## लेखक की कठिनाइयां

नेता

यदि घ्यान से सोचा जाये श्रौर जीवन के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाए तो पता लगेगा कि लेखक बनना कोई धन्धा नहीं है। बहुत से लोश यह समझते हैं कि पुस्तकों लिखना श्रौर लेखक का जीवन व्यतीत करना, यह भी एक पेशा है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि लेखक बनने के लिए बड़ी बड़ी किठनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कोई ऐसा रोजगार नहीं, जिसे प्रत्येक व्यक्ति कर सके। हमारे देश के बहुत से नवयुवक यह समझते हैं कि लेखक श्रथवा किव बनना बड़ा श्रासान धंधा है श्रौर वह खाली बैठे कहानियां लिखा करते हैं श्रौर जब उन्हें सफलता नहीं होती तो वे भाग्य को कोसते, संपादकों को गालियां देते श्रौर प्रकाशकों को बुरा-भला कहने लग जाते हैं।

लेखन-कला भी ईश्वराधीन है। ग्रपने ग्रन्दर इस की प्रेरणा-शिक्त होनी चाहिए ग्रीर उस की उत्पत्ति तब होती है जब मनुष्य किसी मनोरंजक विषय से भर जाता है ग्रथवा उस में किसी उच्च भावना की जबरदस्त प्रेरणा होती है। खाली-ठाले निकम्मे पुरुष इस क्षेत्र के बिल्कुल उपयुक्त नहीं। मैं जब पहिली बार घर से निकला था ग्रीर लाहौर से ग्रमृतसर की ग्रोर पैदल चल दिया था तो मुझे सड़क का वह नीरोग जीवन कैसा सुन्दर मालूम होता था, मानो मैं उसी के लिए पैदा हुग्रा था। फिर घर से बार-बार निकल भागने की प्रेरणा मुझे सड़क की ग्रोर ले जाती थी, उस प्रेरणा ने ग्रागे चल कर मुझे पक्का (होबी) बना दिया ग्रीर मैंने हजारों मीलों की यात्राएं सहज में ही कर डालों ग्रीर सारी दुनियां की इस प्रकार घूमने वाले को केवल घूमने का ही नशा नहीं होना चाहिए बिना आदर्श के घूमना आवारागर्दी कहलाता है। जीवन को सफल बनाने के लिए इन्द्रियों का सद्-उपयोग करने के लिए ही निरीक्षण शक्ति का आभास अवश्य होना चाहिए और मनुष्य यह समझने लग जाए कि प्रत्येक इन्द्रिय का सद्-उपयोग कैसे किया जाता है।

लेखक दो प्रकार के होते हैं--एक तो वह जो दूसरों के अनुभव तथा ज्ञान भरी बातें चुराकर उन पर अपना रंग चढ़ाते हैं और संसार के सामने लेखक बनने का दम्भ रखते हैं। ये लेखक घर बैठे हुए दूसरों की पुस्तकों से लाभ उठाकर ग्रपना उल्लु सीधा करते हैं। भाषा-विन्यास की कला जानने के कारण वे श्रपने लेखों, कहानियों, उपन्यासों श्रीर निबन्धों को ग्रत्यन्त मनोरंजक बना लेते हैं ग्रौर उन की प्रसिद्धि भी उन से हो जाती है, किन्तू उन के व्यक्तित्व का विकास कदापि नहीं हो सकता है। वे रुपया भी भले ही कमा लें ग्रीर उन के यार-दोस्त उन की डुग्गी भी भले ही पीटते रहें, किन्तू उस लेखक को उत्थान का पथ नहीं मिलता। उत्थान पथ पर अग्रसर होने के लिए लेखक को बड़ी तपस्या करनी पड़ती है श्रीर वह किंठन साधना द्वारा ही ग्रपने ग्रादर्श की सिद्धि करता है। भारतवर्ष में इस समय लेखकों की बाढ़ सी ग्रा रही है। बेकारी के कारण बहुत से पढ़े-लिखे लोग लेखक बनने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं। बहुत से फिल्मों द्वारा धन ग्रीर यश प्राप्त कर अपने जीवन को सफल मानने लग जाते हैं। वे यह समझते हैं कि लाख दो लाख रुपया पैदा कर लेना सफलता की ठीक निशानी है। परन्तु मेरी तुच्छ सम्मति में लेखकों के लिए ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति सच्ची कसौटी नहीं मानी जाती । ग्रसली सफलता मानवीयता ग्रीर ग्रात्मा के उत्थान में छिपी हुई है। जीवन का ग्रसली रहस्य ग्रात्मिक उत्थान का मार्ग ही बतलाता है। जिन लोगों ने बड़े बड़े पोथे लिख दिए ग्रीर उन से लाखों रुपए भी कमा लिए, किन्तू उन का जीवन मांस, शराब, व्यभिचार में खर्च होता हो ग्रीर जो दिन रात झूठ बोलने ग्रीर प्रपंच करने में समय बिताते हैं, वे भले ही शेखियां मार कर अपनी तसल्ली करलें और ऊँचे दरजे के साहित्यिक-कवि ग्रथवा लेखक बनने का दावा करें किन्तू वे मेरी तुच्छ सम्मति में लेखन-कला के दिव्य-पथ से कोसों दूर हैं।

लेखक के मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हैं। यह महापुरुषता का मार्ग है। यह ग्रात्मिक उत्थान की कुंजी है। लेखक को जानना ही चाहिए कि उसे सत्य, शिव ग्रौर सुन्दर के दर्शन करने ग्रीर कराने हैं। उसे समझना ही चाहिए कि वह दूसरों के लिए जीवन-पथप्रदर्शक का काम देता है। उस की लेखनी से निकले हुए शब्द बड़े वजन-दार बहुमूल्य ग्रौर ग्रत्यन्त उपयोगी ही होने चाहिए। जो लेखक दिन भर सौ-दो सौ पन्ने काले करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं ग्रौर इस प्रकार सैंकड़ों पुस्तकें प्रकाशित करवा कर स्याति की कूदविकयां लगाते हैं, वे श्रभागे जीवन के मधुर रस का पान नहीं करते। सांसारिक सुखों को भोग लेना ग्रच्छा लेखक होने का चिन्ह नहीं, बल्कि सांसारिक सूखों का त्याग कर तपस्वी जीवन बनाना ग्रीर ग्रात्म दर्शन की ग्रोर उत्तरोत्तर बढते जाना लेखन-कला का सच्चा वरदान है .। "डाक्टर समाइल्स" ने अपने ग्रमर ग्रन्थ "Duty" (कर्तव्य) ग्रीर "Character" (सच्चरित्रता) लिखकर ग्रपने ग्राप को सदा के लिए यश का भागी बना लिया। उन के इन दो ग्रन्थों ने, ग्रसंस्य ग्रात्माग्रों को ग्रध्यात्मवाद का मार्ग दिखलाया ग्रीर उन का जीवन सफल बनाया। यह दो ग्रन्थ ऐसे हैं जिन्हें बार-बार पढ़ने से ग्रानन्द ही ग्रानन्द मिलता है ग्रौर जी नहीं ग्रघाता । डाक्टर "पाल-फारस" ने भगवान बुद्ध की जीवनी ऐसे सून्दर ढंग से लिखी है कि उसे सदा पढ़ते रहने को जी चाहता है। वह पुस्तक देवी प्रेरणा से भरी हुई है। ऐसे यशस्वी लेखक ही सच्ची लेखन-कला के पंडित माने जाते हैं। झुठी-सच्ची कहानियां लिखकर ग्रथवा ग्रध्यात्मवाद को गालियां देकर जो लेखक बनने का दम भरते हैं और ग्रपनी पुस्तकों की ख्याति का ढोंग करते हैं वे ग्रपनी भूलों को जीवन के ग्रन्तिम दिनों में स्पष्ट देखने लग जाते हैं, जब मृत्यु उन्हें दिखाई देने लगती है ग्रीर संसार के भोग-विलास उन से छूटने लग जाते हैं।

लेखक बनने के लिए जीवन को तपस्या में ढालना पड़ता है। खुली आँखों से जगत् का निरीक्षण करना होता है। अपने विवेक से घटनाओं को तोलना पड़ता है। संसार अमण कर प्रकृति और पुरुष का सीधा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होता है। अपने अनुभव-जन्म ज्ञान से ही मनुष्य सच्चा लेखक बनता है और उस के कहे हुए शब्द आकाश में गूंजने लगते हैं। जो लेखक मनसा, वाचा, कर्मणा अपने कथनों को एक सीध में लाकर लेख लिखते हैं, वे अपने शब्दों में दिव्य प्रकाश भर देते हैं जो कि जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं को सांत्वना देते हैं और इस प्रकार शान्ति फैलाते हुए पीछे आने वाले यात्रियों के प्रकाश-स्तम्भ बन जाते हैं।

ग्रहो ! लेखन-कला का मार्ग बड़ा कठिन है। इस में बड़ी जिम्मेदारी भरी हुई हैं। यह फूलों का बिछौना नहीं, बिल्क कांटों का मार्ग है। जो लोग मौलिकता से भरे हुए विचार ग्रपने पाठकों को देना चाहते हैं उन्हें मेरी नीचे लिखी कविता कण्ठाग्र कर लेनी चाहिए :——

रात की घड़ियां निरन्तर जाग कर,
गगन के तारे नहीं जिस ने गिने
दु:ख से संतप्त हो जिस ने कभी,
कौर दो खाए नहीं ग्राँसू सने—
ग्रारा-ऊपा में नहीं जिसका कभी,
वस्त्र ग्राहों से लगा हो भीगने—
वह हृदय है शून्य रचना प्रेम से,
चीज मौलिक क्या कभी उस से बने?
मार्ग जीवन का छिपा है दु:ख में,
विश्व रचना यही साहित्य है,
है हमारे पतन का इतिहास सुख,
दु:ख से उत्थान होगा सत्य है।

\*\*\*

इन्द्र विद्यागायस्पति च द्रकोकः जवादर तगर दिल्ली द्वारा गुरुक्कत कांगड़ी पुरुवकालय की

स्रोम् प्रकाश भारद्वाज, ऐम. ए.

#### साहित्यकार-स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

यदि हम यह मानकर चलें कि साहित्य समाज के ही अन्तर्भूत संघर्ष का परिणाम है और हर सफल साहित्यकार के अन्तस्तल में समाज अपने वामनरूप में अवस्थित होता है, तभी, वस्तुतः, हम समाज और साहित्य का अन्योन्याश्रयत्व सिद्ध कर सकते हैं। फिर साहित्यकार चाहे किसी भी तत्त्व से अनुभेरित हो कर अपनी लेखनी हिलाए, वह सदैव सामाजिक भावना के रचनात्मक पहलुओं के अनुकूल ही होगा, प्रतिकूल नहीं और प्रत्यक्षतः चाहे वह विघटनात्मक ही प्रतीत हो। प्रेरणा का कारण अभाव हो सकता है, आत्मप्रकाशन हो सकता है, कामनापूर्ति, सौन्दर्य-प्रेम या आनन्दातिरेक हो सकता है। किन्तु इन में से किसी एक से अनुप्राणित हो कर साहित्य सृजन कर लेना ही प्रौढ़ता एवं गुस्ता का परिचायक नहीं। इस के लिए लेखक की कृति में उन उदात्त, उच्च तथा विरुठ तत्त्वों का समावेश नितान्त अनिवार्य है जो समाज के लिए उपयोगी तथा उन्नयनशील हैं। इसी से साहित्यकार की सृष्टि में सनातनता आएगी। ऐसा साहित्य देश काल की परिधि में सीमित हो कर भी असीम और चिरन्तन हो बैठता है।

प्रव प्रश्न उठता है कि वे तत्त्व कौन से हैं? इस के उत्तर के लिए हमें ग्रधिक दौड़-धूप करने की ग्रावश्यकता नहीं, क्यों कि जिस विषय को कूतने का हम ने साहस बटोरा है वह ग्रपने में उन सभी तत्त्वों को समेटे हुए हैं जिस के कारण किसी साहित्यकार के साहित्य की इतिकर्तव्यता होती है। ग्रिभव्यक्ति कौशल्य या वाग्वैदग्ध्य से ही कोई कृति शाश्वत नहीं हो जाती बल्कि एक ग्रच्छी कृति का दायित्व यही है कि वह सत्य का उद्घाटन करे ग्रीर मानवता की भित्ति पर ग्रवस्थित हो।

स्वामी जी ने यद्यपि ग्रपने वर्ण्य विषय को प्रधानतः केवल एक ही सन्देश से ग्रापूरित किया है, किन्तु उस के उपस्थापन में भी एक तड़प, एक टीस प्रतिभासित होती है और भ्रपने महामन्त्र को संवेदनशील बना कर जन जन के हृदय द्वार तक पहुँचाने की भ्रधूरी उत्कण्ठा। चाहे वे उन की "श्रनुभूतियां" हों, चाहे वह उन का "भारतीय स्वतन्त्रता संदेश" हो भौर फिर चाहे उन का हृदय "ज्ञान के उद्यान" में भ्रठखेलियां करता फिरे।

कहा जाता है कि साहित्यकार अपनी परिस्थितियों का मानसपुत्र होता है किन्तू यह शतशः ठीक नहीं। वाय के झकोरे तभी आग की लपटें उभार सकते हैं यदि वहां पहले ही चिंगारी हो। भारत को स्वतन्त्र देखने की एक उत्कट इच्छा स्वामी जी में शुरु से ही विद्यमान थी। वे जहां भी गए उन की यह भावना बलवती ही होती गई। उन की "श्रनुभूतियां" नामक कविता संग्रह से यह प्रतिभासित हो जाता है कि "पंजाबिन माई की कुटियां" (इहालाबाद के पास झुसी में) की छत पर बैठे हुए वे अपने मन को ऊप: काल की "शीतल और मस्तानी समीर" की सरसराहट में और गंगा की चटुल तरंगों से तरंगित हो कर प्यार की किसी ग्रध्री साथ में ग्रस्त नहीं हो जाते । बल्कि उन की विचार-विपूल कल्पना ऐसी परिस्थितियों में भी "गान्धी" जैसे पुनीत पुरुष के ही गणगान करती है। जर्मनी की राहिन नदी को देख कर ग्रीर वहां की रमणीय वाटिकाग्रों का भ्रमण कर के भी उन की विचार शृंखला ग्रादि कवि बाल्मीकि, महात्मा वृद्ध ग्रीर कविसम्राट् कालिदास की मौलिक देन के प्रति श्राभार प्रदर्शन करती रही। बाइडन (जर्मनी) के पास से गुजरने वाली सड़क पर नैपोलियन द्वारा रूस को जीतने के लिए किए गए जघन्य ग्रत्याचारों को स्मरण कर उन का खून खौल उठता है, ग्रीर "कूचाल से हुई बरबादियों" के विरुद्ध उन का अन्तः करण कविता बन कर फुट पड़ता है। यह मानव के लिए एक चेतावनी नहीं तो श्रीर क्या है ? भारत में अंग्रेजों की उस समय की दुर्दान्त बर्बरता को चुनौति नहीं तो ग्रीर क्या है?

"कोलोन का परिचय" नामक किवता में यद्यपि वे मेले का चित्रण कर रहे हैं किन्तु इस रोमांटिक दृश्य के पीछे उन के शरीर पर किए कपट श्रीर श्रमानवी व्यवहारों का नंगा नाच है। कितनी बेबसी है! पर फिर भी कितनी दृढ़ता है; कितनी उद्दामता है!

स्वामी जी की इन कविताओं में कबीर तथा गुरु नानक जैसी सरलता, निश्छलता और सर्वग्राह्मता लक्षित होती है। उन के निर्ध्याज व्यक्तित्व को यदि हम अपनी सन्त परम्परा से जोड़ दें तो हमें उन की किवताओं, निबन्धों तथा अन्य प्रकार के लेखों का तात्पर्य समझ में आ जाएगा। यदि आज महामना कबीर एवं गुरु नानक हमारे मध्य में होते तो वे वही करते जो स्वामी जी ने देश विदेश में धूम कर दिखाया। आगे आने वाली पीढ़ियां इन की सीधी साधी और सरल किवताओं से स्फूर्ति लेती रहेंगी।

भिन्न भिन्न छन्दों को ग्रपना कर इन्हों ने पुरानी साहित्य परम्परा को कायम रखा। वह कौन सा प्रसिद्ध छन्द है जिस पर स्वामी जी ने ग्रपना हाथ नहीं चलाया। दोहा, चौपाई, कुण्डलिया, लावनी, शिखरिणी सोरठा तो उन के मनभाते छन्द हैं। भाव के प्रस्फुटित होते ही मानों ये सारे "ग्रहमहिमकता" की चीखो-पुकार करते प्रतीत होते हैं

इन किवताओं को पृष्ठभूमि के समकक्ष रख कर परिन्नाजक जी ने ग्राधुनिक किवयों के लिए एक नवीन मार्ग खोला है। किवता जिस वातावरण की उपज है उसे उसी तरह पाठक के सम्मुख रख कर पाठक के लिए एक बहुत बड़ा उपकार किया है। "ग्रनुभूतियां" की प्रत्येक किवता ग्रपने ग्राप में एक पूरी वनस्थली है जो ग्रागन्तुक को ग्रपनी मधुरिमा एवं निच्छलता के साथ साथ उस मिट्टी के प्रति भी प्यार उत्पन्न करने में विवश करती है जिस से उस का ग्रंग स्फुटन हुग्रा है ग्रीर जिस की गोद में वह पल्लिवत हुई है।

सुलझी हुई प्रतिभा ग्रौर विचारों की परिपक्कता केवल कविता कर लेने में ही ग्रपने ग्राप को कृतकार्य नहीं समझ सकती। यदि स्वामी जी के पौरुष स्वर को सुनना हो तो उन के निबन्धों की ग्रोर पलिटए। ग्राज से पच्चास वर्ष पूर्व भारत जिन ग्रान्तरिक ग्रांधियों से जर्जरित हो रहा था वे ग्राज भी उस के कृश काय को खा रही हैं। ग्रपने निबन्धों में इन्होंने इन्हीं समस्याग्रों को लिया है। यद्यपि ये सारे सामाजिक ही हैं किन्तु इन में एक सुस्थ एवं स्वस्थ लेखक की झलक है। निरी शब्दों की कलाबाजी नहीं। यदि एक ग्रोर उन के लेखों में "क्रान्ति" की हुँकार है तो दूसरी ग्रोर वे इस की सिद्धि के लिए "छुग्राछूत के भूत" को भी भगा देना चाहते हैं, ताकि सभी "क्रान्ति" में भर्ती किए जा सकें। यदि एक तर्फ, उन में, राष्ट्र के संगठन के मूल तत्वों को संकेन्द्रित

करने की तड़प है तो दूसरी तर्फ एतदर्थ "परोपदेशे पाण्डित्यं" न दिखा कर साधुश्रों को भी इस साँझे कार्य के लिए तत्पर एवं जागरूक करना चाहते हैं। इन निबन्धों में केवल एक ही स्वर है जिस से ये स्वरित हैं श्रीर वह है—राष्ट्र भक्ति। "भारतीय स्वाधीनता सन्देश" श्रीर "ज्ञान के उद्यान में" में जितने भी निबन्ध हैं वे सभी इसी भावना से श्रोतश्रोत हैं।

निवन्ध एक ग्रन्विति हैं। इस में ग्राकर गद्य तथा पद्य के गुण मिल से जाते हैं। जहां इसे लिखते समय देश काल का ध्यान रखना ग्रावश्यक है वहां इसे ग्रकाट्य तर्क तथा हृदय की शक्तियों से सुसम्पन्न एवं रोचक बनाना भी ग्रावश्यक होता है। स्वामी जी के निवन्ध इन गुणों के लक्षक हैं। इन के निवन्धों को पढ़ कर मुझे चार्लस लैम्ब स्मरण हो ग्राता है। किस सहृदयता से ये पाठक के हृदय में घर कर जाते हैं यह एक उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाता है:—

मार्च का महीना था । सूर्य देव उदय हो चुके थे । कनखल के उस पार गंगा के किनारे खड़ा हुग्रा मैं जीवन के इस महान प्रश्न पर विचार कर रहा था। सोचते सोचते स्नान करने के लिए जल में पांव रखा। सुन्दर गोल गोल पत्थर जल की धारा में मुस्करा रहे थे । एक दो को उठा कर मैं ने देखा । सुन्दर, गोल गोल, गले में शुभ्र यज्ञोपवीत पहने साक्षात शालिग्राम । ग्राह ! इन्होंने ऐसी मनोहारिणी मूर्ति कहां से पाई ?

(जीवन स्फूर्ति)

कितने सरल शब्दों में जीवन के गहन प्रश्न को कह गए और फिर किस सहृदयता से सुलझा मारा।

स्वामी जी के निबन्धों में सर्वथा व्यास शैली का प्रतिपादन हुग्रा है। क्यों न होता। महर्षि व्यास के समान ज्ञान के भण्डार का मुक्तहस्त से दान जो करना था। पाठक भी तभी लेखक के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है। कभी कभी बात बात में हास्य की छटा भी बखेर जाते हैं, जिस में तिक्तता की बजाय निच्छलता छलक उठती है।

स्वामी जी ने निबन्धों के हर प्रकार को अपनाया है। यदि विचार-आत्मक निबन्ध देखने हों तो "ज्ञान के उद्यान में" और "भारतीय स्वतन्त्रता सन्देश" ले लीजिए। विवरणात्मक और वर्णनात्मक निबन्धों के तो 350

स्वामी जी कुबेर ठहरे । यदि बैठे बैठे जर्मनी की राहिन नदी की उत्ताल तरेंगों श्रीर मनोहारी वाटिकाश्रों को चूमना हो तो "मेरी जर्मन यात्रा" पढ़ लीजिए । यदि कैलाश पर्वत की धवल चट्टानों के साथ निर्भीक हो कर खेलना हो तो श्रपनी कल्पना को "मेरी कैलाश यात्रा" से साकार बना लीजिए । देखिए कहीं इन देशों की सैर की भूख श्राप के मन में तीव्र न हो जाए! यदि मन में इन स्थानों के लिए ललक उठे पड़े तो प्रस्थान से पहले "यात्री मित्र" श्रवश्य पढ़ लीजिएगा तभी "नयी दुनियां के श्रद्भुत संस्मरण" इक्टठे हो सकेंगे ।

"ग्रमरीका भ्रमण" तो ग्रमरीका में पैदल भ्रमण सम्बन्धी एक ग्रनोखा उपन्यास ही है। इसे पढ़ कर स्पेनिश रोमांस लेखक सर्वेंटीस (१६०५) तथा इंगलिश उपन्यासकार फील्डिगं (ग्रठारहवीं सदी) हमारे सामने साकार हो उठते हैं।

वास्तव में यात्रा सम्बन्धी साहित्य की दृष्टि से हिन्दी साहित्य अभी तक कृपण ही है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन को छोड़ कर किसी ने भी अपने यात्रा अनुभव नहीं दिए। स्वामी जी की देन इस दिशा में सर्वप्रथम है। पंजाबी साहित्य में लाल सिंह कमला अकाली के द्वारा "मेरा विलायती सफर नामा" भी इस के बाद की ही देन है।

यात्रा लेखों में केवल भौगोलिक चित्रण दे देना ही पर्याप्त नहीं होता। बिल्क इसे निजी अनुभूतियां, प्रकृति रमणीयता, और सामाजिक पक्ष से भी संघुटित करना अपेक्षणीय हैं। क्यों कि यात्रा करते समय ठोस सत्यों के दर्शन होते हैं, और कल्पना की झिल्लियां टूट जाती हैं। अनुभव बढ़ता है, सहनशीलता का दामन पकड़ना पड़ता है और स्थितिअनुकूल अपने आप को सुव्यवस्थित करने का गुण अपनाना पड़ता हैं। स्वामी जी की यात्रा साहित्य इस दृष्टि से भिन्न भिन्न राष्टों, समाजों और व्यक्तियों की व्यवहार पद्धतियों का एक जीता जागता चलचित्र है।

स्वामी जी के यात्रा लेखों में एक गुण मुझे और लेक्षित होता है—वह है मानवी भावनाओं का जागरण । यह ठीक है कि उन के यात्रालेख हमारा पथप्रदर्शन करते हैं, हमारी जानकारी में वृद्धि करते हैं। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं। उन के लेखों से हमें यह भी ज्ञान होता है कि सारी पृथ्वी पर मानव का एक समान हृदय है। धन और ऐश्वर्य मनुष्य की मूल वृत्तियों को दबा तो सकते हैं किन्तु नष्ट नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय की उच्चशिक्षा लेने के लिए विद्यार्थियों को अपने जीवन- यापन के लिए कैसे जूझना पड़ता है ? मजदूरी कितनी की महत्ता है ? वहां के निवासी अपनी जीवन-चर्या कैसे करते हैं ? यह सब कुछ उन के निवन्धों में भरा पड़ा है। इस से हमारे मन में दूसरों के लिए सहानुभूति एवं उत्प्रेरणा उमड़ पड़ती है। बस यात्रा साहित्यकार की इति-कर्तव्यता इसी में है।

अपनी "आत्मकथा" लिखने का सौभाग्य कुछ ही मनस्वियों को मिलता है । हिन्दी पाठकों के लिए यह एक बड़े सन्तोष की बात है कि इन्होंने अपने जीवन की संघर्षपूर्ण कहानी के बड़ी बारीकी से उरेहा है । हिन्दी साहित्य इस दृष्टि से भी रीता है । डा॰ राजेन्द्र प्रसाद, स्वामी श्रद्धानन्द, दीन दयालु, गुलाबराय और राहुल सांकृत्यायन आदि जैसे इने गिने महापुरुषों ने ही इस ओर प्रयास किया है । किन्तु इन आत्मकथा लेखकों में मैं स्वामी जी का नाम सब से ऊपर रखना चाहूंगा । यह इसलिए नहीं कि इन्होंने देश विदेशों का भ्रमण किया है । इसलिए भी नहीं कि इन्होंने देश विदेशों का भ्रमण किया है । इसलिए भी नहीं कि इन्होंने देश विदेशों का भ्रमण किया है । इसलिए कि ये इतने लम्बे समय तक घ्येय-वादी बने रहे और इन के व्यक्तित्त्व ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी सारी समस्याओं पर स्वतन्त्रत हो कर विचारा । किसी के पिछलगे नहीं बने और सदैव बुद्धिवादी और उपयोगितावादी बने रहे । फिर उस पर भी पाठक को अपना मित्र—नहीं नहीं सहयात्री बना कर चलाने वाली उन की सरल शैली जो कि नितरां मौलिक है और जिसमें हास्य और व्यंग अपनी करवटें लेते प्रतीत होते हैं ।

इतना ही नहीं स्वामी जी की कुशल लेखनी ने देश-विदेश के अनुभवों से विभूषित और सच्ची घटनाओं पर अवलिम्बत एक कहानी संग्रह—"देव चतुर्दशी" भी भारत-भारती को दिया है। इस की खास विशेषता इस बात में है कि जहां अन्य गल्प ग्रन्थ एक देशीय, जीवन के एक पहलू को लिए हुए, संकुचित क्षेत्र का चित्र-चित्रण करते हैं, वहां यह "देव चतुर्दशी" रूस, फांस, जर्मनी, अमरीका और भारतवर्ष के भिन्न भागों में घटी हुई घटनाओं के आधार पर उपदेशप्रद कथाएं सुनाती है। "आश्चर्य जनक घाटी" वैज्ञानिक ढंग की कहानी है, जिसे जितनी भी बार पढ़िए जी नहीं अघाता। अन्य कहानियां—"गंगा कहार", "फांसीसी फन्दे", "भेंट का भंवर", "कीर्ति कालिमा" और "हिन्दुस्तान की निशानी" आदि अत्यन्त रोचक कहानियां हैं। क्रान्तिकारियों की रोमांचकारी बातों का वर्णन "आत्म हत्या" में किया गया है। इस प्रकार की कहानियां हमारे साहित्य में कहां हैं?

## राष्ट्रीय जागरण में स्वामी सत्यदेव का योगदान

सदियों से गहरी नींद में सोए भारत ने बीसवीं शताब्दी के ग्रारम्भ में करवट बदली । नेत्रोन्मीलन करते हुए उस ने ग्रपने चारों ग्रोर दृष्टि डाली ग्रौर देखा कि भारत-सन्तान ग्रज्ञानता के घनीभूत ग्रंघकार में खोई हुई पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष ग्रौर नाना प्रकार की भावनाग्रों के गर्त में धंसी हुई है । सदियों की दासता ने उन्हें इतना निर्वल कर दिया कि उन में इन निम्न-भावनाग्रों के बीच से तिनक सा भी ऊपर उठकर सोचने की ग्रौर ग्रपने शुद्ध सनातन ग्रौर शौर्य-वीर्य-पूर्ण स्वरूप को पहचानने की शिक्त नहीं रह गई थी । ग्रस्तु, इस नेत्रोन्मीलन के पश्चात् उस ने ग्रपनी ग्रवशिष्ट शक्ति को संभाला ग्रौर सहज ग्रौर शान्त कान्ति की ज्वाला प्रज्वलित की—इतनी शान्त ग्रौर इतनी सहज कि सांप भी मर जाए ग्रौर लाठी भी न टूटे। चोरों ग्रौर लुटेरों का घर से भगाना लाजमीं था ग्रौर इस के लिये उस ने ग्रपनी—"सहज पके सो मीठा" वाली नीति से काम लेना प्रारम्भ किया।

भारत के इस इनकलाबी दौर ने सामान्य जनता में जागृति लाने के लिये किवयों, साहित्यिकों और भांति भांति के समाज सुधारकों और नेताग्रों की सेना को सजाना शुरू किया । भारत की इसी प्रारम्भिक सेना के वीर सेनानी थे—श्री सत्यदेव जी परिव्राजक जिन्होंने ग्रपनी ग्रखण्ड तफ्स्या ग्रौर महान् त्याग से जनता जनार्दन को जगाकर इस में जोश ग्रीर नई जवानी का एक संचार करके उसे स्वतन्त्रता संग्राम के लिए तैयार किया । ग्राप ने सन्यास का कठोर व्रत धारण कर के देश-देशान्तरों का भ्रमण किया । वहां के लोगों में स्वतंत्रता की भावना का ग्रद्भुत उल्लास देखा ग्रौर ग्रपने देश में लौट कर पत्र-पत्रिकाग्रों ग्रौर सत्साहित्य के सहारे समाज को जगाना ग्रारम्भ किया ।

स्वतन्त्रता के इस संग्राम में स्वामी जी की सेवाग्रों का मूल्यांकन करने से पूर्व उन के उद्देश्य को जान लेना भी ग्रसंगत न होगा । ग्राप लिखते हैं "मेरा सिद्धान्त यह है कि न तो सभी पुरानी चीज़ें कल्याण-कारी होती हैं ग्रौर न हीं सभी नवीन वस्तुएं श्रेयस्कर होती हैं । बुद्धिमान पुरुष उन की उपयोगिता द्वारा ही उन के भले बुरे का निर्णय करते हैं ।" प्रत्येक वस्तु को ग्रौर प्रत्येक वात को उस की उपयोगिता की तुला पर तोलने वाले परिन्नाजक जी का दृष्टिकोण निःसन्देह सन्तुलित रहा ग्रौर वे प्राचीन तथा नवीन विचारों में सन्तुलन की स्थापना करते हुए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में लीन हुए।

परिव्राजक जी ने राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना लाने के लिये "तमसोमा-ज्योतिर्गमय" का नारा बुलन्द किया । इन की सूक्ष्म दृष्टि ने देख लिया था कि हमारे समाज की गुलामी का सर्वप्रथम कारण है अविद्या । फल-स्वरूप ग्राप ने समाज में विद्या की--ज्ञान की ग्रखण्ड ज्योति जलाने के लिये मानव को पुकार पुकार कर कहना ग्रारम्भ किया-मनुष्य को ईश्वर ने क्यों पैदा किया ? क्या इस का ग्रिभप्राय था कि मनुष्य जगह जगह मारा-मारा फिरे ? क्या उस का यह मतलब था कि मनुष्य भूख से तड़प तडप कर प्राण दे ? क्या परमात्मा ने मनुष्य समाज को इस लिये संगठित किया कि यहां मुट्ठी भर श्रादमी सारी मनुष्य समाज पर राज्य करें? यदि ईश्वर ने मनुष्य को इस लिये उत्पन्न किया है कि वह इमानदारी से जीवन व्यतीत करता हुम्रा भी धृतों के हाथ से कष्ट उठावे, म्रदालतों में उस के साथ बेइन्साफियां हों, कुकर्मी मनुष्य उस के ऊपर ग्राधिपत्य करें। यदि परमेश्वर ने मनुष्यों को इस लिये पैदा किया है कि वह अपने बाल-बच्चों का सन्ताप उठावें, उस की स्त्री को रहने के लिये जगह न मिले, उस को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का अवसर भी प्राप्त न हो...... यदि ईश्वर ने मनुष्य को इस लिए पैदा किया है तो हम उस ब्रह्म को निर्दोष मानने के लिए तैयार नहीं ? †

स्वामी जी ने मानव समाज की जागृति के लिये, उसे जागृति का मूलमंत्र समझाने की कोशिश की ग्रौर वह मूलमंत्र था—मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है ? वह क्यों पैदा हुग्रा है ? क्या कष्ट झेलने के लिये ? नहीं, कदापि नहीं ।

<sup>†</sup> मनुष्य के अधिकार, पृष्ट २-३

दासता की श्रृंखला में बंधे समाज के ठेकेदार अपने चेले-चांटों के आश्रवासन के लिये पूर्व जन्मों के कर्मफल—प्रारब्ध अथवा 'जैसा बोबो वैसा काटों' के सिद्धान्त का सहारा लिया करते हैं। स्वामी जी ने ऐसे धर्मपुजारियों को भी आड़े हाथों लिया। उन का कहना है कि "जो उपदेशक हम को ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं उन को मनुष्य समाज के अन्यायों का अनुभव-जन्य ज्ञान नहीं। यदि परमात्मा दोष से रहित है और उस की बुद्धि में कोई भी त्रुटि नहीं तो वह कभी भी पुष्ट और नीरोग शरीर मनुष्यों को भूख से मरने के लिए पैदान करता..... आवागमन के सिद्धान्त की इस प्रकार झूठी व्याख्या करना और सन्मुख होते हुए अन्याय को ही देख कर पूर्व जन्म का ढकोसला जड़ देना—केवल ऐसे ही महात्माओं का काम है जिन की सर्व-साधारण के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं। जो केवल अपने ही स्वार्थ को देखते हैं।''

ग्रपने व्यक्तित्व को भूले हुए समाज में व्यक्तित्व की स्थापना मुर्दा शरीर में रूह का डालना निःसन्देह एक महान् कार्य है । नवीन चेतना के लिये विकासोन्मुख इस ग्रारम्भिक काल में—मनुष्य कौन है ? उस का इस दुनियां में क्या कर्त्तव्य है ? उस के विकास का सीधा ग्रौर सही रास्ता कौन सा है, उस रास्ते पर चलने के लिये हम कितने स्वतंत्र हैं, उस के ग्रधिकार क्या हैं ग्रादि प्रश्नों की सही ग्रौर विस्तृत-व्याख्या प्रस्तुत करते हुए स्वामी सत्यदेव परित्राजक जी ने उस तिमराच्छन्न युग में मानवता की ग्रौर विशेषतः भारत की, कितनी महान् सेवा की है, मेधावी पुरुष इस का स्वयं ग्रनुमान लगा सकेंगे।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं स्वामी जी का दृष्टिकोण मध्यवर्ती रहा है। उन्होंने उपयोगिता के माप दण्ड को सामने रखते हुए प्राचीन विचारधारा को नया चोला प्रदान किया, भूले हुए समाज के सम्मुख उस की नई व्याख्या प्रस्तुत की। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि 'कर्मण्येव ग्रधिकारस्ते" ग्रर्थात मानव का ग्रधिकार है कि वह कर्म करे। स्वामी जी ने इसी सिद्धान्त वाक्य को नए रूप में प्रस्तुत किया—"मानव कर्म करने में स्वतंत्र है।" ग्रौर तत्कालीन समाज को इस नवीन रूप की ग्रावश्यकता भी थी। एक ग्रोर तो समस्त राष्ट्र विदेशियों के पंजे में ग्रावद्ध था ग्रौर दूसरी ग्रोर समाज का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंग समाज के ही ग्रत्याचारों से ग्राकान्त था—धनी लोग गरीव किसानों का खून चूस रहे थे। उन्हें ग्रपनी मनमानी का शिकार बनाते थे, बेगार

में जोतते ग्रौर इस के इलावा सूवर्ण जातियां हरिजन भाइयों को निम्न-वृत्तियों में ही लगाए रखने के लिए उत्सुक थीं । ऐसी स्थिति में यह मान भी लिया जाये कि विदेशी आका देश को ज्यों का त्यों छोड़ कर चले जाते तो भी जब तक इन दलित वर्ग तथा श्रेणियों का उद्घार नहीं होता, देश को सही ग्रर्थों में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता । समाज की मूल भावना को बदलना, उस की संस्कृति को नए मोड पर ग्रौर नई दिशा की ग्रोर ले जाना कोई ग्रासान काम नहीं । यह काम एक व्यक्ति का भी नहीं हुम्रा करता । खैर, जिन जिन महानुभावों ने इस सुप्त राष्ट्र को जगाने श्रीर उस के समाज को एक नई दिशा की श्रोर सचेत होकर चलने का संकेत किया, संकेत ही नहीं प्रत्यत उसे झकझोर कर जगाया और प्रशस्त पथ पर चलने के लिये उसे बाध्य किया, उन में स्वामी जी का प्रमुख स्थान है । ग्राप ने वितंडावादियों के प्रारब्ध को पोल खोली ग्रीर योरूप की गुलामी की प्रथा को विस्तारपूर्वक समझाते हए बताया कि यदि हमारे दलित वर्ग के सामाजिकों को स्वतंत्रता पूर्वक कर्मक्षेत्र में कृदने का अवसर प्रदान किया जाए तो वे भी नि:सन्देह ग्रपनी योग्यता का जौहर दिखा कर देश को चार चांद लगा सकते हैं। ग्राप ने सोती हुई जाति के कानों में शंखनाद करते हुए कहा-"मनुष्य कर्मी के फलों का जिम्मेदार नहीं, केवल कर्मों का जिम्मेदार है। जब परमात्मा ने उसे कर्म करने में स्वतन्त्र बनाया है ग्रीर यह ग्राज्ञा दी है कि बेगारी में काम लेने वाले का विरोध करना चाहिए, तो मनुष्य को कदापि बेगार रूपी अन्याय को चुपचाप सहन कर लेना उचित नहीं । जीवन एक संग्राम है । यदि कर्तव्य पालन में ग्रस्तित्व भी मिटता है । तो भी परवाह नहीं । भगवान के सम्मख न कोई नीचे है और न कोई ऊंचा, केवल स्वार्थी मानव ही इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव के लिए उत्तरदायी है।"

कर्म की स्वतन्त्रता के साथ सम्बद्ध एक ग्रौर प्रश्न है ग्रौर वह है "स्वत्व-ग्रिधकार" । स्वामी जी लिखते हैं— "स्वत्व ! भारत-सन्तान के लिये नया शब्द है । ग्राज बीसवीं शताब्दी में स्वत्वाधिकार की महिमा हम ग्रपने देश-बन्धुग्रों को बतलाने लगे हैं ग्रौर वे समझाने भी इस लिये चले हैं कि स्वत्वाधिकार की चेतना के बिना कर्म की स्वतन्त्रता निर्थंक सिद्ध होती है । ये दो प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं । "जैसा बोबोगे वैसा काटोगे" के सिद्धान्त ने सामान्य जनता को एक दम कर्महीन बना रखा था, विशेषतः जब कि उसे ग्रपने बोये हुए को भी काटने की इजाजत न

थी । "धन की उत्पत्ति के दो मुख्य कारण हैं--भूम ग्रौर परिश्रम । मलधन ग्रादि जो कुछ ग्रन्य साधन हैं वे गीण हैं। भूमि ईश्वर प्रदत्त है। किसी का इस पर स्वत्व नहीं, सबके इस पर समान ग्रिधिकार हैं। हम को यह जायदाद ईश्वर से मिली है। धन की उत्पत्ति का दूसरा कारण परिश्रम है । इसी परिश्रम पर सारे मनुष्य समाज का जीवन निर्भर है..परन्तू यह स्मरण रखना चाहिये कि न्यायानुकूल पथानुगामी जो परिश्रम करे उस के फल को उस का स्वत्व कहेंगे।" पर समाज पर प्रभत्व जमाने वाले लोगों ने क्या स्वत्व की इस प्रकार की व्याख्या सुनी ग्रौर समझी है ? क्या उन्होंने लहू-पसीना एक करने वाले कृषक को ट्कड़े २ के लिए मोहताज नहीं किया है ? इस का नाम चोर-बाजारी है ग्रौर चोर-बाज़ारी करने वाले इसी प्रकार के लोग समाज के वास्तविक शत्र ग्रीर खुन चुसने वाली जोकें हैं। यदि सोने वाले जाग उठें ग्रीर इस प्रकार के चोर-लटेरों से अपना पीछा छड़ा सकें तो इस में कोई संदेह नहीं कि ग्रपने पांव पर खड़ी होने वाली जाति, ग्रपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखने वाली जाति किसी गैर को ग्रपने खन पर ग्रधिक समय तक नहीं पलने देगी । यह श्री स्वामी जी की मुल भावना है ग्रीर इस के लिये था उन का समस्त भागीरथ प्रयत्न जिस में उन्हें ग्रपने सह-गामियों के साथ श्राशातीत सफलता मिली है । श्राप व्यक्ति के परिश्रम के ग्रनसार ही प्राकृतिक भोग पदार्थों की व्यवस्था करने को श्रेष्ठतम स्वत्वाधिकार रक्षा का सिद्धान्त मानते हैं। 'जो परिश्रम करे, कष्ट उठावे, मेहनत मजदूरी से न भागे, जो अपनी बुद्धि से भोगों की बद्धि के सामान पैदा करे, वे मनुष्य ही भोगों के भागी हो सकते हैं। जिस को जितना मिले, उस को उस की मेहनत का फल मिले और वह मेहनत न्यायानकल हो।' यह है स्वत्वाधिकार की व्याख्या।

स्वत्वधिकार की रक्षा कैसे की जाए ? "प्रकृति माता का पहला उपदेश स्वत्व रक्षा है। (Self Preservation is the first Law of Nature) यह कोई सीखने ग्रथवा सिखाने की बात नहीं—कुदरत का नियम है। जो ग्राप के स्वत्वधिकारों पर डाका डाले उस का डट कर मुकाबला करो। यही भगवान की—ग्रपने इष्ट देव की सब से बड़ी बंदगी है ग्रीर यही रोजा नमाज है। "ग्रन्याय का विरोध ईश्वरीय ग्राज्ञा का पालन है (Resistance to tyranny is an obedience to God)" यह है उस ग्रमृत पूर्ण संदेश

का सार जिस के सहारे स्वामी जी ने अपनी उत्पीड़ित, देलित और सिदयों की गुलामी के शिकंजे में जकड़ी जनता को जगाया।

स्वत्वाधिकार ग्रीर उन की रक्षा के बाद स्वामी जी ने समान अधिकारों के सिद्धान्त पर बल दिया है । भगवान की सृष्टि में सभी छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, धनी-निर्धन समान हैं। सभी इनसाफ के हकदार हैं और रियायत किसी के साथ नहीं होनी चाहिये। "मनुष्य समाज का मुख्य सिद्धान्त यह है कि जीवनोद्देश्य की सिद्धि के लिये बराबर अवसर सब सभ्यों को मिलने चाहियें। इस का नाम सामाजिक समतुल्यता है । इस के अनुसार समाज की सृष्टि में सब सभ्य बराबर हैं । जो समाज इस सिद्धान्त पर चलता है, उस की उन्नति बिना किसी रुकावट के ही होती चली जाती है । सब सभ्य एक दूसरे की सहायता करते हुए चलते हैं। उन में भ्रातुत्व भाव की सिद्धि होती है। स्वामी जी के ग्रनसार मनुष्य का मोक्ष का सीघा और सच्चा मार्ग भी यही है कि वह सब की उन्नति में अपनी उन्नति जाने और सच्चा साधु, महात्मा वैरागी वही है जिस ने समाज, देश, जाति के दुःखों को दूर करने में श्रपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। ग्राप की मूल शिक्षा है कि 'समाज के सब सम्यों को बराबर समझ उन के साथ न्याय का वर्ताव करो, उन को उन्नत करने की चेष्टा करो, उन के जीवन को सुखी बनाग्रो, उन से प्रेम करो, उन के स्वत्व मत छीनों, उनकी निर्बलताग्रों का नाजायज फायदा मत उठाग्रो, उन के साथ सहानुभूति करो।"

ग्रगली बात है वाक्-स्वतंत्रता । भगवान ने हमें बोलने को शिवत इस लिये ही प्रदान की है कि हम सत्य का उद्घाटन कर सकें । विदेशी शासन में वाक्-स्वतन्त्रता कहां ? वाक्-स्वतन्त्रता का घोर शत्रु है ग्रन्याय । 'समाज के किसी ग्रंग की, किसी दशा के ग्रन्तगंत, जब वाक् स्तन्त्रता छिन जाती है तो समझ लेना चाहिये कि ग्रन्याय के गुप्तचर समाज में घुसकर शरारत कर रहें हैं । लोग वहां इशारों से बातें करने लगते हैं, वे घुसर-घुसर करने की ग्रादत डालते हैं, उन का साहित्य दोरंगा हो जाता । लेखों, किवताग्रों, व्याख्यानों में उन के नेता, सत्य बातें कहने से डरते हैं । खुशामदी, चापलोसी, मक्कारी, दगाबाजी ऐसे दुष्टों की कदर होने लगती है । भीरू, कायर, वड़े मिग्रां बन बैठते हैं, धर्म ग्रधंम का रूप ग्रहण कर लेता है । ग्रसली धर्म से लोग भूत की तरह भागते हैं ग्रौर बातूनी धर्म का भूत चतुर्दिक् व्यापक हो जाता है ।'

उस जमाने में गुरुडम का वोल-बाला था ग्रौर वाक्-स्वतंत्रता गुरुडम की घोर शत्र है । जिस समाज में 'ग्रन्धनैव नीयमाना यथान्धाः' की परिपाटी है वहां के लोग वाक्-स्वतंत्रता की महत्ता नहीं जान सकते । विचार स्वातंत्र्य उन के लिये ग्रर्थहीन है। वे तो केवल 'ग्राक़ा वाक्य प्रमाण' के अनुसार जी-हजूरी को ही महत्त्व प्रदान करते हैं। ऐसे देश को जगाना और समाज को ऐसी कुत्सित वृत्तियां त्यागने के लिए कहना और विशेषकर जी-हजुर कहलाने वाले आकाओं के सामने ऐसा कहना और गरज तरज कर कहना वस्तुतः बड़े हौंसले का काम है। यहां यह भी स्मरण रखने वाली बात है कि महात्मा जी के ये उपदेश सन् १६१२ के ग्रासपास के हैं। उस समय समाज सुधार ग्रीर जागृति की लहर इतनी प्रखर और तीव्र होकर आगे बढ़ने नहीं लगी थी । यह शुरु शुरु का जमाना है जब कि महात्मा गांधी जी अभी दक्षिणी अफ्रीका में काम कर रहे थे ग्रीर स्वामी जी के समान सच्चे देश भक्त ग्रीर सेवक समाज को उन्नत बनाने में ग्रौर महात्मा जी का मार्ग प्रशस्त करने में दत्त-चित्त थे । ऐसे समय लोगों की नसों में, उनकी रग रग में दासत्व के प्रतिकार स्वरूप इन्जैक्शन लगाना वस्तृतः कर्मवीरों ग्रौर सच्चे देश सेवकों का ही काम था।

इस सिलसिले में वाबा जी की अन्तिम बात है शासनाधिकार । 'स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है'—ितलक जी के वाक्य खंड को घर घर में पहुंचाना और उस को नए से नए रूप में प्रस्तुत कर के लोगों को इस के लिये तैयार करना तिलक के सच्चे अनुयायियों का ही कर्त्तव्य था । स्वामी जी फरमाते हैं कि ''केवल खुदा हमारा हाकिम है'' । मानव समाज यदि अपनी सुव्यवस्था के दृष्टिकोण से किसी प्रकार के राज्य की कल्पना कर भी लेता है और वह किसी व्यक्ति विशेष को अपना राजा मान भी लेता है तो उस राजा का कर्त्तव्य है कि वह शासितों की इच्छा द्वारा ही न्याययुक्त शक्तियां ग्रहण करे । दूसरे शब्दों में शासितों को शासन सम्बन्धी मामलों में अपने विचार व्यक्त करने का पूरा-पूरा श्रवसर मिले । उन की कोई आवाज हो, उन का कोई प्रतिनिधि हो जो उन के हकों की रक्षा करता रहे, देखभाल करता रहे । तभी शासन व्यवस्था सुहचिपूर्ण और न्यायसंगत कहला सकती है ।

स्वामी जी ने शासन श्रिषकार को हृदयंगम करवाने के लिये समाज क्या है ग्रीर समाज के शासन की ग्रावश्यकता क्यों है ग्रीर कौन इस का शासक हो सकता है आदि वातों को विस्तार से समझाया है। अंग्रेजी शासन की कुत्सित वृत्ति की व्याख्या उन ही की पंक्तियों में देखिए—
"ऐसे समाज में जहां, राजा, नेता, नवाब, अमीर, कैसर आदि उपाधियों से विभूषित सदस्य का निरंकुश अधिपति हो, वहां के लोग सिर्फ भेड़ों की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। फसल पर उन का नेता उन की ऊन उतार लेता है।" तत्कालीन अवस्था का इस से स्पष्ट चित्रण और क्या हो सकता है। वावा जी आगे लिखते हैं—"विद्वान नीतिज्ञों ने शासनाधिकार को सब अधिकारों का केन्द्र माना है। इसी अधिकार की रक्षा से सब अधिकारों की रक्षा होती है। यह समाज कभी चक्र को नाभि है। जिस पर सब अधिकार आश्रित हैं (अधिकार जिन का दिग्दर्शन पीछे करवाया जा चुका है)। समाज में शासन विभाग खुलने से समाज के सदस्यों के झगड़ों का फैसला, सामाजिक नियम, सामाजिक खर्च की व्यवस्था, सामाजिक शिक्षा का प्रबन्ध आदि सब काम शासन के आश्रित हो जाते हैं। इसलिये शासनाधिकार विगड़ने से सब काम चौड़ हो जाते हैं।"

ऊपर की कतिपय पंक्तियों में हम ने स्वामी सत्यदेव परिवाजक जी के राष्ट्रीय जागरण में योगदान का संक्षिप्त परिचय मात्र दिया है जो श्राप सन् १६१२ के ग्रास पास ले कर भारत के स्वतंत्रता-दिवस तक निरन्तर देते चले ग्राए हैं।

\*\*\*\*

## दार्शनिक स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

विश्व-विख्यात स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक सर्वतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति हैं। ग्राप साहित्यकार, विश्व-यात्री, राष्ट्रउन्नायक, गम्भीर तत्व-विचारक एवं दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ग्राप ने साहित्य के प्रत्येक ग्रंग पर लेखनी उठा कर मां भारती के भंडार को समृद्ध किया। ग्रापने हिन्दी साहित्य को ग्रात्मकथा, यात्रा-संस्मरण, निबन्ध, कहानी तथा कविता के रूप में लगभग तीस रचनाएं प्रदान कीं, जिन के लिए हिन्दी-साहित्य इन का चिर-ऋणी रहेगा। प्रस्तुत निबन्ध में हम ग्राप के दार्श-निक पक्ष पर विचार करेंगे।

वर्म एवं दर्शन का भेद बताते हुए डाक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा है:--

Philosophy is an enquiry into the nature of life and of existence. We have two ways of dealing with reality. One starts and ends with revelation and tradition. We call it religion. The second depends on free exercise of reason and thought and it is called Philosophy.

श्रर्थात् दर्शन जीवन एवं जगत के स्वरूप की जांच का नाम है। तत्व-विचार के दो मार्ग हैं। एक तो उद्बोधनों तथा परम्पराश्रों से प्रारम्भ हो कर इन्हीं पर समाप्त हो जाता है जिसे हम धर्म की संज्ञा प्रदान करते हैं। दूसरा मार्ग तर्क तथा विचार के स्वतन्त्र उपयोग पर निर्भर है। उसे दर्शन कहा जाता है।

"अन्त की ओर" तथा "ज्ञान के उद्यान" नामक अपनी दोनों कृतियों में स्वामी जी ने दर्शन तथा अध्यात्मवाद का विशद-विवेचन किया है। स्वामी जी "अनन्त की ओर" नामक पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं:—

"जब मैं अपने प्रेमी पाठकों से इस की (अध्यात्म-तत्व पर रचना) माँग को सुनता, तो सोचता था, कि किस प्रकार हिन्दी भाषा-भाषियों के सामने अपने ऐसे अनुभवों को सरल भाषा में भेंट करूं।" इसी प्रेरणा से आपने हिन्दी में दर्शन साहित्य का सृजन किया।

स्वामी जी के दार्शनिक व्यक्तित्व के निर्माण में स्वामी दयानन्द, मेजिनी तथा महात्मा गांधी जी का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। इन की कृतियों पर उपनिषदों, शास्त्रों तथा श्री मद्भगवद्गीता के परिशीलन एवं चिन्तन मनन की छाप स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है।

दर्शन के सम्बन्ध में स्वामी जी उपयोगितावादी (Utilitarian) हैं। वे ऐसे अध्यात्मवाद को पसन्द नहीं करते जिस का जगत् और जीवन से सम्बन्ध न हो। दीन-दुनिया से अलग-थलगे हो कर योग-साधना करना उन्हें नहीं भाता। छायावाद और रहस्यवाद के लटके उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं होते। आपने उपर्युक्त रचना 'अनन्त की ओर'' नामक पुस्तक की भूमिका में स्वयं स्वीकार किया है कि आप के लिए दिमागी ऐयाशी की पुस्तकें तथा कविताएं तनिक भी महत्व नहीं रखती। साहित्य को भी वे मानवोत्कर्ष का साधन मानते हैं। जो भाषा और साहित्य उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, जीवन की गुत्थियों को नहीं सुलझाता, मनोवैज्ञानिक चमत्कारों का प्रतिपादन नहीं करता तथा सत्यज्ञान की प्राप्ति में सहायता नहीं देता, वह भाषा और साहित्य अप के लिए निरर्थक है।

जीवन के यथार्थ स्वरूप का परिचय देते हुए ग्रापने संसार की ग्रिमित्यता के समर्थकों का खण्डन किया है। वे श्रीधर पाठक के "जगत सच्चाई सार" नामक कथन से पूर्णतया सहमत हैं। सत्यब्रह्म की रचना कभी ग्रसत्य एवं ग्रनित्य नहीं हो सकती। परलोक या स्वर्ग को वे काल्पनिक मानते हैं, जिस की कल्पना तथाकथित दुःखों से ग्राश्रय पाने के लिये ही मानवों ने की। भोगवाद के सिद्धान्त "यावज्जीवेत सुखं जीवेत "ग्रीर खाग्रो पीग्रो तथा मौज उड़ाग्रो" ग्रादि की भर्त्सना में भी वें पीछे नहीं रहे। वे संसार को नित्य, जीवन को मंगलमय तथा शरीर को ग्रात्मा का मन्दिर मानते हैं।

दु:खों के बारे में स्वामी जी की धारणा यह है कि विधाता के मंगलमय विधान में दु:ख नाम को कोई वस्तु ही नहीं है। प्रकृति माता के नियमों की अवज्ञा के फलस्वरूप मिलने वाले दंड को ही लोग दु:ख का नाम दे देते हैं। प्रकृति के शाश्वत नियमों के प्रभाव में भेदभाव की गुंजायश ही नहीं है। प्रकृति के अनुकूल चलने वाला व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। वेधर्म के लिए नि:श्रेयस (पार-लीकिक कल्याण) को अपेक्षा अम्युदय पर अधिक बल देते हैं।

व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की स्वामी जी ने तीव्र निन्दा की है । परमार्थी का दिष्टिकोण परोपकारी सर्वां गपूर्ण तथा ग्राशावादी होता है, जबिक इस के विपरीत स्वार्थी का सीमाबद्ध तथा ग्रदूरदर्शी होता है। स्वामी जी के ग्रनुसार स्वर्ग, बैकुंठ या विष्णुधाम नहीं। स्वर्ग से उन का ग्रिभ-प्राय समता, एकरसता, न्यायशीलता ग्रीर प्रेम से हैं। वे भेद-बुद्धि को नरक के साथ सम्बन्धित करते हैं।

"विश्व के सर्वोत्कृष्ट तथ्य" नामक लेख में स्वामी जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि समस्त ब्रह्माण्ड के पीछे एक संचालिका अनन्त जीवन शक्ति काम कर रही हैं। इसी जीवनदायिनी शक्ति तथा चमत्कारिक ज्योति का प्रादुर्भाव सब पदार्थों में होता है। यही आधारभूत अनन्त स्नोत ब्रह्माण्ड में सद्गुणों का प्रदर्शन करता है। इस ब्रह्माण्ड में चल रहा मंगलमय ब्रह्मा-चक महान् नियमों पर आधारित हो कर कियाशील हैं। इसी अनन्त चैतन्य शक्ति को ही ईश्वर कहा जाता है जो कि सर्वेच्यापक, प्रकाशवान, निराकार, शुद्ध बुद्ध आदि विशेषोंणों से विभूषित किया गया है।

स्वामी जी ने ब्रह्मज्ञान की दोनों धाराश्रों—श्रद्धैतवाद तथा द्वैतवाद का सरस सामंजस्य स्थापित किया है। <u>श्वेताश्वतरोपनिषद्</u> के निम्नलिखित <u>श्</u>लोक को उद्धृत कर के उन्होंने इस विषय को श्रौर भी स्पष्ट किया है:—

> एको देवः सर्वभूतेषू गूढ़ः, सर्वव्यापा सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।।

अर्थात् परमेश्वर सब प्राणियों में अन्तरात्मा के रूप में सर्वव्यापक है। वह निर्गुण प्रभु कर्म-संचालक, चैतन्य-स्वरूप साक्षी है।

मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है इस अनन्त शिवत के साथ तादात्म्य। मनुष्य जीवन की सफलता आत्म-बोध अर्थात् निजी स्वरूप पहचान लेने में हैं। स्वामी जी ने मानव को "अमृतपुत्र" की पदवी प्रदान की है। इसी नाते हमारा यह कर्त्तंच्य हो जाता है कि हम ईश्वरीय गुणों का विकास करें। सद्गुणों के विकास से ही अखण्ड ज्योति की अर्मुभूति हो सकती हैं। व्यवित्रत्व की यही उपलब्धि स्वामी जी की दार्शनिक चेतना का उद्देश्य हैं।

"देवता" शब्द का लक्ष ण बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि वह एंसा इहियारी मानव हैं जो प्रभु एकता की अनुभूति इस दर्जे तक कर ले कि ब्रह्मज्ञान की अविरल धारा उस के मन-मन्दिर में बहने लगे। स्वामी जी के मतानुसार इस दंवत्य-पद-प्राप्ति के मार्ग में हमारे पांच शत्रु— अस्मिता, अविधा, राग, द्वेष तथा अभिनिवेद्य बाधक हैं। सुख और शान्ति का एकमात्र उपाय हैं अनन्त शिवत के साथ सामंजस्य।

जगत की सृष्टि के विषय में स्वामी जी का कहना है कि पहले सारा ब्रह्मांड बीजरूप विचार कि कि कि कि पहले सारा ब्रह्मांड बीजरूप विचार कि कि कि कि कि कि कि कि सिता के मिस्तिक में रहा होगा। इसी प्रकार हम अमृतपुत्र मानव भी आत्मिक साधनों द्वारा निर्माण -शक्ति का सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रकार अदृष्ट कारणभूत होता है और दृष्टि कार्यरूप होता है। अदृष्ट अनादि हं तथा दृष्ट परिवर्तनशोल और अस्थायो है।

स्वामी जी ने "Like attracts like " अर्थात् समान वस्तु अपने सदृश्य पदार्थं को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं—के सिद्धान्त का बड़ा विशद विवेचन कर कि यह सिद्ध किया है कि हम अपने मनोबल द्वारा आकाश में काम कर रही विचारशिवतयों को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी जीवन-यात्रा में सत्य, शिव और मुन्दर तत्वों की अवतारणा कर सकते हैं।

जीवन की अमरता की चर्चा करते हुए स्वामी जी का कथन है कि जीवन-धारा का गितरोध नहीं होता। हो सकता है कि वह किसी अन्य रूप में बहने लग जाए परन्तु वह अविरल गित से अवश्य बहती रहती हैं। चूंकि हम कर्म करने में स्वतन्त्र हैं, इसलिए हम में उन्नित तथा अवनित—दोनों की सामग्री विद्यमान हैं। महापुरुषों की मुक्तात्माएं प्रेरिणा दे कर सत्कार्यों में हमारी सहायक होती हैं।

भारतीय विचार धारा की परम्परा के अनुसार स्वामी जी का भी यही मत है कि हिंसा तथा बुराई का प्रत्युत्तर भलाई, ग्रहिंसा, प्रेम तथा सत्य-व्यवहार से देना चाहिए, यतः ईश्वर सत्य और प्रेम का स्वरूप है। इसी मार्ग में सज्जन की विशिष्टता निहित है। प्रेम में अद्भुत माधुर्य और चमत्कारिक शक्ति है। मत-मतान्तरों के खंडन मंडन के स्वामी जी पक्षपाती नहीं। वे सर्व-धर्म-समानत्व का समर्थन करते हैं। "एकोहि सत् विप्रा बहुधा वदन्ति"—ग्रथीत् एक ही सत्य का प्रतिपादन

विभिन्न विद्वान भिन्न भिन्न रोतियों से करते हैं। हां, उन का यह मत अवश्य है कि महापुरुषों की महानता अपने युग में हो होतो है—सभी युगों में नहों। आप का उपदेश मुख्य रूप से यह है कि सत्य ज्ञान के रत्नों का संचय करो क्योंकि वही तुम्हारो सच्ची निधि है जिसे तुम्हारे साथ जाना है। अहंकार से बचने के लिए स्वामी जी उपनिषद् से निम्नलिखित उपदेश देते हैं:—

यस्यामंत तस्य मंत मंत यस्य न वेद सः ।

ग्रर्थात् जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूं वही जानता है ग्रोर
जो कहता है मैं जानता हूं वह कुछ नहीं जानता । इस प्रकार स्वामी
जी ने "ग्रनन्त को ग्रोर" ग्रग्रसर होने के लिये उपदेश करते हुए
गम्भीर दार्शनिक तत्वों को विवेचना की है तथा सामाजिक जीवन की
उपेक्षा भी नहीं की ।

मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्वामी जी की यह धारणा है कि मनोविज्ञान के चमत्कारों के कारण इस का ग्रध्ययन विशेष महत्व रखता है। दृढ़ इच्छाएं महान् शक्ति रखती हैं। काम, कोध, लोभ, मोह, ग्रहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, शंका, ग्रविश्वास ग्रादि मानवीय शत्रुग्रों से हमें ग्रपना पिंड खुड़ाए रखना चाहिए। यही मानसिक ग्रांधियां हो तो शारीरिक व्याधियों का रूप धारण करती हैं।

इसलिए वेद का ग्रादेश है "तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु"—

कि मन में शुभ संकल्पों को धारण करो । श्रद्धा एवं विश्वास

का सम्बल ग्रहण किए रहना चाहिए । गीता का भी ग्रादेश है:—

"श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर : संयतेन्द्रियः" श्रद्धावान ही सत्यज्ञान

प्राप्त करता है। "संश्यात्मा विनश्यित" के ग्रनुरूप संशायात्मा

उन्नति को प्राप्त नहीं होता । स्वामी जी ग्रान्तरिक ज्योति

(Intuition ) को छटी ज्ञानेन्द्रिय का नाम देते है । उन्होंने

ग्रन्तरात्मा की ग्रावाज की ग्रोर कान धरने का उपदेश दिया है।

हिन्दी में अनूदित दार्शनिक साहित्य की कमी नहीं । मौलिक दार्शनिक साहित्य की कमी अवश्य अखरती है । स्वामी जो ने इस अभाव की पूर्ति कर के हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है जिस के प्रति हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है जिस के प्रति हिन्दी साहित्य उन का सदैव आभारी रहेगा।

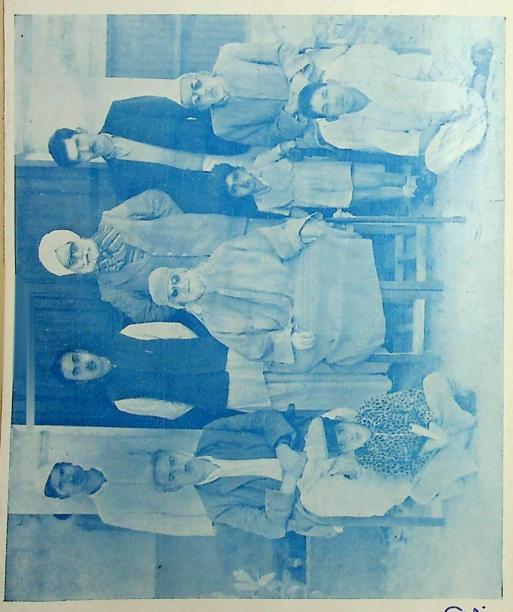

1210m

सत्येन्द्र कुमार तनेजा, एम्. ए.

## सत्यदेव परिव्राजक—एक परिचय

पंजाब की धरती ने कई लाल पैदा किए हैं जिन पर केवल इस प्रदेश को ही नहीं, सारे भारत को गर्व है । सत्यदेव परिव्राजक उन में से एक हैं । उनका जीवन समाज का जीवन रहा है; उनकी ग्रात्मा में देश की ग्रात्मा का स्पंदन मिलता है । उनका सर्वतोमुखी व्यक्तित्व इतिहास तथा काल की सीमाग्रों से परे है । वे स्वयं मूर्तिमंत ग्रादर्श हैं जिनका प्रकाश ग्राने वाली संतित को स्वतंत्र चिंतन कर्त्तव्य, निष्ठा तथा ग्रास्तिकता का ध्येय प्रस्तुत करता है । /

सत्यदेव जी परिव्राजक का जन्म लुध्याना के प्रसिद्ध मुहल्ले 'नौघरा' में थापर खतिरयों के यहां १८७६ में हुग्रा । इन के परदादा ग्रमरिसह केशघारी थे, परन्तु उन के लड़के रूपचन्द ने शैवमत की दीक्षा ले ली थी । सत्यदेव जी के तीन भाई ग्रौर दो बहने थीं । सब से बड़े भाई लाला केदार नाथ लाहौर में वकालत की तैयारी करते थें । छोटे भाई शिवराम बड़े मेघावी एवं श्रेष्ठ खिलाड़ी थे । उन से छोटी बहन शिवदेवी भी बड़ी विदुषी थीं । उन से छोटी बहन परमेश्वरी, उन से छोटे स्वयं सत्यदेव जी ग्रौर सब से छोटे भाई जगन्नाथ थे । इन के पिता मास्टर कुंदनलाल जी का ग्रधिकांश जीवन बाहर के स्कूलों में गुजरता था । वे सनातन धर्मी-विचारों के व्यक्ति थे पर स्वभाव के बड़े कठोर एवं उग्र, यह प्रवृत्ति सत्यदेव जी में भी विरासत में ग्राई मिलती है ।

वैसे तो ईन की शिक्षा मुहल्ले के मुसलमान 'फीदी पाधा' के पास शुरु कर दी गई थी परन्तु उस का नियमित ग्रारम्भ लाहौर के डी॰ ए॰ वी॰ स्कूल से हुग्रा । इस तरह परिवार के लालन-पालन का भार इन की मां पर था जो बड़ी सरल, ममताप्रिय एवं उदार थीं । इन के बड़े भाई ग्रार्य-समाजी विचारों के व्यक्ति थे । डी॰ ए॰ वी॰ स्कूल में ग्रध्यापकों के निकट सम्पर्क से इन्हों ने स्वामी दयानन्द का जीवन-

चरित और सत्यार्थ प्रकाश का कई बार अध्ययन किया । अल्पायु के होते हुए भी इन में पर्याप्त सूझ और प्रतिभा का विकास हो चुका था । आर्यसमाज में तो जाते ही थे, शास्त्रार्थी आदि में बड़ा सिकय भाग लेते । इन का मन ऊंची उड़ाने मारने लगा, घर के बंधनों से छटपटाने लगे, सामने स्वामी दयानंद का आदर्श था ही । इन्हें निश्चित् सा हो गया कि इस माया मोह को छोड़े बिना कोई निस्तार नहीं ।

इधर दो एक घटनाम्रों ने इस धारणा को भौर भी दढ किया । इन की सगाई चार वर्ष की आयु में हो चुकी थी, अब (१८६५ में) इन के पिता विवाह के लिए जोर देने लगे। यह इन्हें कभी सहय न था, इन्हों ने साफ इंन्कार कर दिया । मास्टर कूंदनलाल वैसे ही बड़े कोधी स्वभाव के थे, बड़ा तनाव हुआ। यही नहीं भरी विरादरी में इन्हों ने स्पष्ट कह दिया कि मैं ग्राजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं ग्रीर सन्यासी बनना चाहता हूं। इस से उन के मन को ग्रौर भी विश्वास हो गया कि घर बाहर का त्याग किए बिना कोई उपचार नहीं है । जैसे तैसे १८६७ में एंट्रेस की परीक्षा पास की । पिता ने रेलवे में नौकरी के लिए बाध्य किया, परन्त्र हृदय इन का उच्च ज्ञान-घ्यान के लिए लालायित था । ये घर से भाग खड़े हुए, पैदल ग्रमुतसर चले ग्राए । वहां अपने पूराने अध्यापक के यहां आश्रय लिया । तब तक घर वालों को पता लग चुका था । लौट कर नौकरी कर ली । इसी बीच इन के बड़े भाई शिवराम तथा बड़ी बहन शिवदेवी की अकाल मृत्यु हो गई । यह चोट इन की मां के लिय ग्रसाधारण थी ; ग्रमृतसर से लौटने पर वे बड़ा रोई, ये पानी पानी हो गए । इस के बाद कई बार घर छोड़ने की इच्छा होते हए भी स्नेहशील मां के ममतामय मुखड़े को देख कर निष्क्रिय हो जाते।

उन दिनों श्रार्थसमाज ने पंजाब में बड़ी स्फूर्ति श्रीर उत्साह पैदा कर दिया था । सर्वत्र जीवन श्रीर नवजागरण का स्वर सुनाई दिता था । इन श्रनुकूल परिस्थितियों में स्वामी दयानन्द का प्रभाव चार रूपों में उभरा । सब से पहले इन्हें मालूम हो गया कि संस्कृत का ज्ञान श्रत्या-वश्यक है जिस के बिना श्रपने धर्म श्रीर संस्कृति को जानना संभव नहीं । इसी श्रेदम्य श्राकांक्षा ने इन्हें एक दिन दयामयी मां के साथ निष्ठुरता करने के लिए बाध्य किया । दूसरे सत्यार्थप्रकाश ने सिखा दिया कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही सुव्यवस्थित क्यों न हो, श्रपने शासन से उसकी कोई तुलना नहीं है। ला॰ लाजपतराय के कर्मठ व्यक्तित्व ने इस धारणा की पुष्ठि की। इधर स्वामी रामतीर्थ ग्रौर विवेकानन्द के संपर्क से इन में स्वाधीनता ग्रौर उस के फल को स्वयं चखने की लालसा उत्कट हो गई। उस का अनुभव करना इन का परम ध्येय हो गया। इन परिस्थितियों ने इन्हें सुझा दिया कि वैवाहिक जीवन मार्ग में सदा वाधाएं प्रस्तुत करेगा, साथ ही इन के अन्तः करण से आवाज उठती कि मुझे 'गुलाम संतान' पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हों ने सदा के लिए कुमार रहने का ब्रत धारण कर लिया।

नौकरी में इनका मन था नहीं । जल्दी ही डी॰ ए॰ वी॰ कालेज में भर्ती हुए, कुछ देर महेन्द्र कालेज, पटियाला में भी रहे, परन्तु सब यह 'स्वतन्त्रता की खोज' की महान यात्रा के निमित्त था । इस तरह बीस वर्ष की ग्रायु में परिव्राजक जी ने जीवन संग्राम में प्रवेश किया । मन में कई तरह के संकल्प-विकल्प उठते, ऊहापोह होता। एक तरफ परतन्त्रता की शृंखलाएं थीं, दूसरी तरफ़ कदम कदम पर धर्मान्धता और कुरीतियों का विस्तार मिलता । इधर इन के नेत्रों की ज्योति जन्म से ही कम थी उधर उठते यौवन में मन ग्रौर शरीर की भूख का भयंकर ग्रन्तर्द्वन्द्र । यह सब था, और होना स्वाभाविक भी था । पर हृदय विचलित नहीं हुआ । ईश्वर पर विश्वास करके घर से संस्कृत पढ़ने के लिए निकल पड़े। यहां तक ही नहीं, परिस्थितियां और भी विकट रूप घारण करने लग पड़ीं । एक तो सत्यदेव जी स्वयं ब्राह्मण न थे, ग्रधिकांश गुरु ब्राह्मण होने के नाते अपने वर्ण वालों को ही दीक्षा देते । दूसरे पंजाब प्रांत से संबंधित होने के कारण उत्तर प्रदेश वाले उपेक्षा की दृष्टि से देखते । तीसरे बहुत कम गुरु महान एवं विद्वान मिलते । बड़े परिश्रम एवं ग्रघ्यावसाय के बाद स्वामी महानन्द का शिष्यत्व ग्रहण किया । इसी बीच इन की माता का स्वर्गवास हो गया और इन्हें फिर पंजाब की यात्रा करनी पड़ी । लौट कर कानपुर, देहरादून ग्रादि स्थानों पर विभिन्न विद्वानों से लाभ उठाते हुए चार वर्ष तक काशी रहे । इसी अवधि में इन्होंने शास्त्रों के अध्ययन के अतिरिक्त हिन्दी भाषा, उच्चारण की शुद्धता, लिखने की कला, ग्रादि कई बातें सीख लीं।

इस तरह परिव्राजक जी का १६०५ से १६५८ तक का जीवन चार विभिन्न घारात्रों में प्रस्फुटित हुआ; साहसी सैलानी, स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ, हिन्दी के कर्मठ सेवक एवं प्रचारक तथा वैदिक संस्कृति के व्याख्याता के रूप में ।

वास्तव में उन का सैलानी स्वरूप 'स्वतन्त्रता की खोज में' के साथ संबद्ध है । उन की रोमांचकारी यात्राम्रों के पीछे यही उद्देश्य निहित था । बनारस में ही उन्होंने स्वामी रामतीर्थ से अपेक्षित सूचना आदि प्राप्त कर ली थी । ग्राश्चर्य इस बात पर है कि घर बाहर से दूर साधन ग्रौर संपत्ति-हीन युवक केवल पन्द्रह रुपये की राशि से ग्रमेरिका-यात्रा करने का दु:साहस करता हैं। निश्चय ही इस से उन की लगन ग्रौर दृढ़-प्रतिज्ञ स्वरूप का परिचय मिलता है। वे १६०५ से १६११ तक पांच वर्ष ग्रमेरिका में रहे। शिकागो विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। पर इस से उन के मन को तृप्ति नहीं हुई ; वे स्वाधीन जाति के रहन-सहन, ग्राचार-विचार तथा शहरी ग्रीर ग्रामीण जीवन को पास से देखना चाहते थे । उन्होंने २,३०० मील की पद-यात्रा की ; यह कोई सुगम काम न था । न जाने कितने घैर्य ग्रौर ग्रात्म विश्वास के साथ विषम परिस्थितियों का सामना किया । कहीं भरपेट खाना नहीं मिलता, कहीं कड़कड़ाती सर्दी में बाहर सोना पड़ा, कहीं ग्रपमान ग्रीर निन्दा सहनी पड़ी-वह भी बिना किसी प्रत्यक्ष स्वार्थ के। वहां उन्हों ने स्वतन्त्रता के मूल्य को ग्रांका ग्रौर उस के व्यवहारिक स्वरूप को समझा । ग्राती बार परिव्राजक जी यूरोप का चक्कर लगाते आए।

श्रमेरिका यात्रा से लौटने के दो-एक वर्ष बाद परिव्राजक जी प्रयाग में श्रस्थायी रूप से रहने लगे परन्तु ऐसा प्रतीत होने लग पड़ा कि स्थिर रहना उनके स्वभाव के विरुद्ध होता जा रहा है । गर्मियों में श्रत्मोड़ा जाते ही थे, वहीं से श्रचानक कैलाश-यात्रा का कार्यक्रम बना डाला । धर्म के केन्द्र, मानसरोवर के स्नान से उन्हें श्रद्धितीय शांति मिली । १६१४ में दोबारा श्रमेरिका जाने की इच्छा बलवती होने लग पड़ी, इस बार पी० एच० डी० करने का उद्देश्य था परन्तु युद्ध के श्रारम्भ होने से यह विचार कार्यान्वित न किया जा सका ।

श्रांखों की ज्योति के धीरे धीरे मन्द होने के भय से १६२३ में इन्होंने जर्मन यात्रा श्रारम्भ की । इस के बाद ये चार बार जर्मन गए । वास्तव में जर्मन के श्रार्य स्वरूप तथा संस्कृत प्रेम का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। उन के सरल स्नेहमय स्वभाव से ये श्रिभभूत हो गए। एक श्रांख लगभग खराब हो चुकी थी; पर खुफिया पुलिस के नृशस श्रत्याचार के कारण इन्हें श्राजीवन चक्षुहीन हो नहीं होना पड़ा, घुटनों में भी दर्द की बीमारी शुरु हो गई। वहीं से उन्हों ने सारे यूरोप को देखा जो उनकी

"योरुप की सुखद स्मृतियां" नामक पुस्तक में बड़े रोचक ढंग से चित्रित हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सत्यदेव जी में यात्राम्रों के चित्रण के लिए अपेक्षित दोनों गुण विद्यमान हैं। सूक्ष्म पर्यवेक्षण शिवत और वर्णनात्मकता। "योरुप की सुखद स्मृतियां", "नई दुनियां में मेरे अद्भृत संस्मरण", "मेरी कैलाश यात्रा", "अमेरिका भ्रमण" तथा "मेरी जर्मन यात्रा" नामक रचनाएं इस मत को पृष्टि करतो हैं। मद्रास के प्रसिद्ध पत्र "हिन्दु" ने उचित प्रशंसा की है :—

"Swami Satya Dev wields a facile pen and sometimes he transports the reader and plants him right in the centre of the grand mountain scenery of the Himalaya by the vividness of his descriptions." ग्रथीत् स्वामी सत्यदेव को लेखनी प्रवाहमयो है। वे प्रायः ग्रपने सजीव चित्रण द्वारा पाठक को हिमालय की रमणीक पहाड़ियों के ग्रद्भुत सौन्दर्य के बीच ला खड़ा करते हैं। यही उक्ति कैलाश-यात्रा की तरह ग्रन्य कृतियों पर भी लागू होती है।

उक्त यात्राम्रों का दूसरा लाभ था उदार एवं बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास । म्रमेरिका और विशेषतः जर्मनी में स्वामी जी ने धर्म के व्यापक स्वरूप को देखा, म्रपने यहां की तरह का परम्पराम्रस्त एवं रुद्धिमस्त नहीं । वहाँ उन्हें सर्वत्र 'स्वतन्त्र एवं नीरोग वातावरण' मिला जिस में व्यक्तित्व का सहज विकास हो सके । विदेश में उन्होंने श्रम का मूल्य पाया, सभी लोग बड़े परिश्रमी एवं उद्यमी मिले । श्रम के सामने स्वामी और सेवक सभी समान होते । स्त्री-स्वतन्त्रता का भी परिव्राजक जी के मन पर गहरा म्रसर पड़ा । इस तरह वहां के सरल एवं सुखद वायुमण्डल का उन के स्रवचेतन मन पर पर्याप्त प्रभाव रहा जिस का परिचय स्थान स्थान पर मिलता रहा ।

स्वामी जी का राजनैतिक जीवन अमेरिका से आने के बाद शुरु हो जाता है। उन के सामने आजादी का नक्शा साफ था, वहां से नया उत्साह और प्रेरणा तो थी ही परन्तु परिस्थितियां बड़ी विरोधी थीं। बड़े बड़े नेता स्वतन्त्रता का नाम लेने से डरते थे। यू० पी० में मालवीय जी इन के दृष्टिकोण से सहमत न हो सके, पंजाब में डी० ए० वी० कालेज और प्रतिनिधि सभा के अधीन एक बार ही भाषाण देने पर वे लोग घबरा गए । पर परिव्राजक जी में अद्वितीय लगन और साहस था । उन्होंने स्वतन्त्र रूप से प्रचार करना आरम्भ किया । १८ वर्ष बाद जिस ऐतिहासिक स्थान पर कांग्रेस ने स्वाधीनता-प्रस्ताव पास किया उसी रावो के किनारे इन्होंने जनता को आजादी का महत्त्व प्रकट किया । ध्यान इस बात पर जाता है कि ला॰ लाजपतराय और भाई परमानन्द जैसे नेताओं के सहारे के बिना तथा पुलिस के अत्याचारों को सहते हुए भी इस वीर सैनिक ने अकेले लड़ाई का बिगुल बजाए रखा ।

महात्मा गांधी की तरह परिव्राजक जी को भी केवल गोखले ने आश्रय दिया । १६१५ में गोखले की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने धीरे धीरे राजनीति-सूत्रों को सम्हाला । उन्होंने जनता के सामने ग्रहिंसात्मक असहयोग का बिलकुल नया समाधान रखा । परिव्राजक जी को यह बड़ा ग्रपोल कर गया । इस तरह गांधी जी के साथ े भी भारत के राजनैतिक मंच पर सामने ग्राए । चंपारन सत्याग्रह में साथ गए । गांधी जी के ग्रादेशानुसार इस संघर्ष में जुटे रहे, परन्तु १६२४ में खिलाफत-ग्रांदोलन को केवल "चौरा चौरी" के भय से रोक देने पर इन का मन बड़ा खट्टा हुग्रा । इन के ग्रनुसार वह गांधी जी की बहुत बड़ी भूल थी।

परिन्नाजक जी ने अनुभव किया कि जब तक हिन्दुओं का संगठन नहीं होता, उन्हें जाति-पांति, छूत-छात और वर्ण भेद से ऊपर नहीं उठाया जाता तब तक मुसलमानों को साथ चलाना कैसे संभव हो सकता है। स्वामी जी के सामने अमेरिका का उदाहरण था जहां पर नीगरो लोग अमेरिकनों का साथ देते थे। निश्चय ही इस के पीछे कोई साम्प्रदायिक दृष्टिकोण न था, बहुत से नेताओं ने इन्हें ग़लत समझा। इन की न हिन्दू महासभा से सहानभूति थी और न कांग्रेस से विरोध। उद्देश्य तो वहो था परन्तु मार्ग भिन्न थे। अपने "संगठन का विगुल" में इन्होंने ऐसे ही सिद्धान्तों का विवेचन किया। वे हिन्दू समाज को सुदृढ़ एवं ऊंचा उठाना चाहते थे। जनता को यह नया राष्ट्रीय दृष्टिकोण बहुत प्रिय लगा। उक्त पुस्तक की हजारों प्रतियां विक गईं। सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने से मालूम होगा कि इस विचार धारा के पीछे परित्राजक जी हिन्दुओं के सांस्कृतिक उत्थान पर जोर देना चाहते थे। राजनीति और संस्कृति का सम्मलन कितनी अमोध शक्ति पैदा कर सकता है, इस का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

राजनैतिक क्षेत्र में भो परिवाजक जो को उदारता तथा गुण-प्रहण करने की प्रवृत्ति सराहनीय है । गांधो जो से मतभेद होते हए भी वे सदा उन के महत्त्व ग्रीर ग्रसर को स्वोकार करते रहे । स्वयं गांधो जी ने इन्हें [कई वार साथ रहने के लिए बुलाया । इन की जीवनो पर विचार करते हुए "ट्रीब्यून" के सम्पादक ने लिखा :-- ":The Swami's life is, in a sense the history of our struggle..... There are many points on which he has differed with Mahatama but he is one of those who were the first to fall under the spell of the master and who have never been able to shake it off." एक द्िट से स्वामा जो का जोवन हमारे राष्ट्रीय संघर्ष का इतिहास है--बहुत सी बातों में उनका महात्मा गांधी से मतभेद होता परन्तू वे उन व्यक्तियों में से थे जो सब से पहले महात्मा जी से प्रभावित हुए और जो उस प्रभाव से कभी अलग नहीं हो पाए । इस विशलेष्ण में किसो प्रकार भी ग्रत्युक्ति नहीं ; शायद इसी स्वभाव के कारण इन के महात्मा गांधी के ग्रतिरिक्त तिलक, मोतीलाल नेहरू ग्रौर ला॰ लाजपत राय से घनिष्ठ सम्बन्ध रहे।

हिन्दी और उस के साहित्य में परिक्राजक जी का योगदान कम क्लाघनीय नहीं । ये अमेरिका में ही अपनी यात्रा के रोमांचकारी संस्मरण "सुरस्वती" में भेजा करते थे । अमेरिका से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन के कहने पर इन्हों ने प्रयाग को अपना केन्द्र बनाया और "सत्य-ज्ञान—सीरीज" निकालनी शुरु कर दो । इन्होंने विदेशी यात्रा के बावजूद अपना सारा यात्रा-साहित्य हिन्दी में निकाला, ये चाहते तो आर्थिक लाभ की दृष्टि से अंग्रेजो में प्रकाशित करवा सकते थे । इन के संस्मरण बड़े सरस और आकर्षण ढंग से लिखे गए हैं ।

इन की जीवनों का हिन्दों साहित्य में विशेष स्थान है । वास्तव में जीवन-चरित के लिए दो मूल गुण होने चाहिए—निर्वेयिक्तता और वर्णन में सरसता । दोनो गुण उन को जीवनी में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । सदा के लिए घर का त्याग करते समय इन्हों ने स्पष्ट रूप से अपनी कमजोरियों को स्वोकार किया है । युवावस्था में वैरागी होना सहज नहीं, कहने मात्र से तो कोई सन्यासो नहीं बन जाता । जीवन के उत्तराई में इन्हें अपने उग्र एवं कोधी स्वभाव का स्पष्ट पता लग गया था । उन्होंने स्वयं गांधी जी के आगे इस बात को स्वोकार किया है । इन की जीवनी केवल घटनाग्रों की गठरी मात्र नहीं, उस में सजीवता एवं सप्राणता है। लेखक ने घटनाग्रों तथा परिस्थितियों में इस तरह का अन्वय रखा कि उस में कथा का सा आनंद आता है। जैसा कि नागपुर्ंटाइम्स के श्री अनन्त गोपाल शेवड़े ने कहा है "स्वामी सत्यदेव परित्राजक की 'आत्म कथा' यह है तो आत्मकथा पर किसी उपन्यास से कम रोचक नहीं—भाषा सरल, सोधी और, आडम्बरहोन है, प्रवाह अच्छा है। वर्णन शैली मन को पकड़ लेती है। यह हिन्दों के जीवनी-साहित्य को समृद्ध बनाने वाली कृति है।"

स्वामी जी ने अमेरिका से आकर पंजाब में हिन्दी प्रचार के लिए एक दौरा किया । बाद में महात्मा गांधी के कहने पर आप कई बार मद्रास में हिन्दी का प्रचार करते रहे । इन के हिन्दी प्रेम का ज्वलंत प्रमाण है सत्य-ज्ञान निकेतन का काशी नागरी प्रचारिणी सभा को दान करना वस्तुतः इन का उद्देश्य यह था कि यहां पर एक सुन्दर पुस्तकालय हो और शोध-कार्य का केन्द्र बनाया जाय । आशा है कि सभा इस ओर उचित कार्यवाही करेगी ।

सत्यदेव जी के जीवन-दर्शन में एक ग्रोर स्वामी दयानन्द के ग्राध्या-त्मिक ग्रीर सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रभाव है तथा दूसरी ग्रोर उन में पश्चिमी सम्पर्क से ग्राए प्रगृतिशोल बौद्धिक विश्लेषण का परिचय मिलता है । मूलतः सन्यासी होते हुए परिन्नाजक जी ग्रपनी यात्राग्रों में सर्वत्र भारतीय संस्कृति का प्रचार करते रहे । राजनीति में भाग लेते हुए भी वे ग्रपने मूल उद्देश्य को भूले नहीं, ध्यान इस बात पर जाता है कि इतने धार्मिक होते हुए भी परिन्नाजक जी कहीं साम्प्रदायिक या शुष्क सिद्धांतवादी ( Dogmatic) नहीं हुए । उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत केवल हिन्दुग्रों के लिए है । उन्हों ने कभी ग्रपने ग्राप को बाद के बन्धन में नहीं बांधा ।

उनके अनुसार आज की समस्त सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान 'उत्कृष्ट बुद्धिवाद' में है। इसी लिए इन्हें लेनिन की अपेक्षा गांधी पर अधिक विश्वास है। समाज में से रुढ़ियों, अज्ञानता, अंध-विश्वास आदि को निकालने से ही जीवन में नीरोग वातावरण पैदा किया जा सकता है। इस के पीछे विदेशी अनुभव कार्य कर रहा है जहां पर समाज की नींव समानता और उदारता पर आश्रित है। इस से आर्थिक व्यवस्था स्वयं ही ठीक हो जाती है, इसी लिए उन्हें लेनिन का एकांगी दिष्टकोण उपयुक्त नहीं लगता । जीवन के प्रति इस तरह का यथार्थ दृष्टिकोण प्रशंसनीय है ।

परिव्राजक जी के जीवन-संगम में राजनीति, साहित्य और दर्शन का अपूर्व मिलन है। वे वास्तव में युग-पुरुष हैं, उनका जीवन हो इतिहास है। उन का साहसी एवं कर्मठ व्यक्तित्व सदा प्रेरणा और ग्रादर्श का स्रोत रहेगा। वे इस देश की चेतना को हमारो ग्रन्तः चेतना से अनुस्यूत करना चाहते हैं ताकि हम महसूस कर सकें कि हम सब हजारों वर्षों से चली ग्रा रही संस्कृति की कड़ी हैं।

## स्वामी सत्यदेव परिव्राजक--

## कांति

मेरा नाम क्रान्ति है। मैं पुरानो, जर्जर, सड़ो-गलो श्रौर दिक्त-यानूसी बातों को जलाकर भस्म कर देती हूँ श्रौर नवजीवन का संचार करती हूँ। मैं श्रविरत यौवन का मूल कारण हूँ श्रौर बुढ़ाप का नाश करती हूँ, जहाँ मैं हूँ, वहीं जिन्दगी है, जहाँ मैं नहीं हूँ, वहीं मौत है। समाज के श्रत्याचारों से पीड़ित दुःखी लोगों के लिए मैं श्राशा का पुंज हूँ, मैं उन के श्रभ्युत्थान का सुखद स्वप्न हूँ। बूढ़े मेरे डर से थरथर काँपते हैं श्रौर जवान मेरा सहर्ष स्वागत करते हैं। जहाँ मेरो सवारो जाती है, वहाँ का कूड़ा-करकट सब साफ हो जाता है श्रौर दैवी प्रकाश की ज्योति जगमगाने लगती है। मैं समाज की जंजीरों को तोड़ कर फेंक देती हूँ श्रौर सताई हुई श्रात्माश्रों को सान्त्वना प्रदान करतो हूँ। मैं दिलतों की जंजीरों को तोड़कर उन्हें उन के श्रधिकार दिलाने वाली हूँ श्रौर उन्हें श्रमृतरस पान कराती हूँ।

मेरा नाम चण्डी भवानी है । मैं वर्तमान को मिटाकर भव्य भाग्य-शाली भविष्य की रचना करती हूँ । यही जीवन का ग्रनादि सिद्धान्त है ग्रीर मैं उस ग्रनादि नियम का पालन करती हूँ, ताकि समाज में ताजगी ग्रीर नवीन स्फूर्ति ग्राये ।

मैं वसन्ती देवी हूँ। श्राँथी श्रौर तूफानों द्वारा पुरानी चोजों को जड़ से हिलाकर मैं नये युग में रंग-विरगें फूलों से संसार रूगो उद्यान को सुशोभित करती हूँ।

मेरा नाम पापनाशिनी दुर्गा है । मैं समाज की सभी कुरीतियों को मिटाने वाली हूँ, क्योंकि वे स्वार्थी ग्रीर पापो लोगों की चलाई हुई हैं । इन कुरीतियों का मूल पाप है ग्रीर इन के फल भी पापों की वृद्धि करने

वाले हैं। इन कुरीतियों से समाज में घोर ग्रत्याचार होता है ग्रीर बड़े बड़े ग्रनर्थ इन के द्वारा हो रहे हैं।

सावधान हो जान्रों । तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है । मैं पापियों को दण्ड देने वालो विकराल कान्ति हूँ। पापों को फसल काटने का समय न्या गया, ऊंच-नोच के भावों को मिटा देने का समय न्या गया, न्यस्पृश्यता के नाश करने का समय न्या गया, जातपात के तोड़ने का समय न्या गया, मेरा कान्ति का विगुल है, मेरा संगठन का शंख है । मैं सब प्रकार के पाखण्डों का नाश करने वालो हूँ, सब प्रकार के मिथ्या विश्वासों को मिटा देने वाली हूँ।

याद रक्लो, मैं गुरुडम को घोर शत्रु हूँ। पालण्डो मौलवो मुल्लाग्रों, धूर्त पण्डितों और मक्कार पुरोहितों के लिये तो मैं भोषण काल हूँ। मैं इल्हाम के प्रभुत्व को छिन्न-भिन्न कर, बुद्धिवाद का साम्प्राज्य स्थापित करतो हूँ। मैं, एक के बहुतों पर शासन करने के अधिकार को, समूल नष्ट कर दूंगी, मैं निकम्मे, पेट्टू और मजहब के ठेकेदारों को हकूमत को मिट्टो में मिला दूँगी, मैं पाशविक शिक्त के घमण्ड को चूर चूर कर सदाचार और सच्चरित्रता का राज्य स्थापित करती हूँ और प्रकृति को ग्रात्मा का दास बनाती हूँ। बड़ी बड़ी तोंदवाले, घमण्डी और मुफ्तलोर "बड़े ग्रादिमयों" के जुल्मों का मैं अन्त कर दूंगी और मेहनती ईमानदार मजदूरों को बड़ा बनाऊँगी। शास्त्र का नाम लेकर लूटने वाले ब्राह्मणों के प्रभाव को मिटा देना काम है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को मैं स्वाधीन बनाती हूँ। सब कोई ग्रपने लिये स्वयं सोचना सीखे और ग्रपने पाग्रों के बल खड़ा होने की ग्रादत डाले। मैं स्वावलम्बन की शिक्षा देती हूँ ग्रौर प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपना ग्राप स्वामी बनाती हूँ, क्योंकि स्वावलम्बन ही स्वाधीनता है।

मैं स्वतन्त्रता की देवी हूँ। सब प्रकार की गुलामी की बेड़ियों को मैं काटने वाली हूँ। मैं सबको स्वाधीन बनाती हूँ। क्योंकि स्वाधीनता ही पवित्रता है और स्वाधीनता से बढ़कर कोई श्रेष्ठतम पदार्थ नहीं। मैं जातपात के बन्धनों को तोड़कर समाज को स्वाधीनता का ग्रमृत पान कराऊँगी, छोटे २ भेदों को मिटा कर एक दूसरे को ग्रापस में मिलाऊँगी, सिदयों से सड़े हुए रुधिर को दूर कर समाज की नाड़ियों में शुद्ध रक्त का संचार करूँगी ग्रीर सबको मिलाकर एक राष्ट्र का संगठन करूँगी।

मैं कर्मयोग की प्रवित्तका हूँ; जन्म के ढकोसले का सत्यानाश करती हूँ। गुण् और कर्म से समाज को चलाती हूँ, योग्य को सिंहासन पर बैठाती हूँ और आलसी अयोग्य को नीचे गिरा देती हूँ। मैं कर्मों का फल देने वाली प्रारब्ध हूँ। पुरुषार्थी और उद्योगी मनुष्य मुझ से आशीर्वाद पाते हैं; अकर्मण्य और हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले मेरे चाँटे खाते हैं। मैं जन्म के आधार पर स्थापित वर्णाश्रम धर्म का नाश कर दूंगी और इस के स्थान पर कर्मयोग की कसौटी द्वारा वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेंगी। मैं पापों के बहाने वाली श्री गंगाजी की भयंकर बाढ़ हूँ। जो पापो पुजारी, पुरोहित और पण्डित में मार्ग में खड़ा होगा, उसे मैं गंगासागर में लेजाकर सदा के लिये लोप कर दूँगी।

मेरा नाम सामाजिक कान्ति है। मैं सैंकड़ों वर्षों के रिवाजों को हटाने ग्राई हूँ, मैं जनसाधारण में लकीर के फ़कीर रहने की ग्रादत को मिटाने आई हूँ, मैं मुट्ठीभर आदिमियों के बहुतों पर शासन करने के अधिकार को हटाने आई हूँ, मैं ईश्वर के प्रतिनिधि बनने वाले पण्डों का रुतबा घटाने आई हूँ, मैं जनसाध।रण को धर्म का सच्चा सरल मार्ग बताने श्राई हुँ। समाज में सब के साथ न्याय श्रीर किसी की खास रियायत न हो, यह मेरी घोषणा है । मैं साम्यवाद की प्रचण्ड प्रचारिका हूँ । मेरा समता, स्वतन्त्रता ग्रीर भ्रातृ भाव का झण्डा है । मैं उस व्यवस्था का नाश कर दूंगी, जिस के अनुसार करोड़ों आदमी मुट्ठीभर आदिमयों के दास बने हुए हैं, क्योंकि वे मुट्ठीभर ग्रादमी धन के गुलाम बनकर समाज में व्यभिचार फंलाते हैं। मैं समाज को ऐसी सब बुराइयों से साफ कर देना चाहती हूँ, जो एकता की विघातक हैं ग्रीर सत्य व न्याय का राज्य कायम नहीं होने देती । मैं विधवाश्रों के श्रांसुश्रों को पोंछने श्राई हूँ श्रौर उन को हर्षसम्वाद सुनाने ग्राई हूँ। ग्रबलाग्रों को सताने वाले ग्राततायी ग्रब खबरदार हो जायें, मेरा डण्डा बड़ा भयंकर है । मैं अनाथ दुखियों की रक्षा करेंगी ग्रीर दृष्टों को कठोर दण्ड दुंगी।

ग्रत्याचार से पीड़ित लोगों, उठो । ग्रछूत बच्चो, उठो । विधवाग्रो, चैतन्य हो जाग्रो । मेरे ग्रानन्द सन्देश को सुनो । मैं ग्रब पुरानी सामाजिक मशीन को तोड़फोड़ कर नया संगठन कहेँगी ग्रौर सब के लिये उन्नित का द्वार खोलूंगी । जो मेरी सेना में भर्ती होकर मेरे सिपाही बनेंगे, उन्हें स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होगी । इस लिये हर्ष-नाद करते हुए, सब प्रकार की शंकाग्रों को छोड़ कर मेरे ग्रनुगामी बनो । मेरे नजदीक कोई बड़ा

छोटा नहीं, मैं सब को बराबर का दर्जा देती हूँ। जो मेरे साथ चलकर, मेरी फ़ौज के सिपाही बनकर मनुष्य-समाज की उन्निति और इस के अम्यु-त्थान में मेरी मदद करेंगे, वे हो अपने जीवन को सार्थक कर स्वर्गीय आनन्द की प्राप्ति करेंगे और जो मेरा विरोध कर मेरे रास्ते में रोड़े अटकायेंगे, उन्हें मैं निर्दयता से कुचल डालूंगी, क्योंकि मैं पापों का संहार करने वाली, दुष्टों का दलन करने वाली, पुरानी जिजरित पद्धतियों को मिटा देने वाली कान्ति हूँ। मैं जीवन स्कूर्ति और उन्नित का स्नोत हूँ। मैं पहले प्रलय मचाकर पीछ नई सृष्टि को रचना करती हूँ।

"भारतीय ृस्वायोनता संदेश" से उद्धृत

\*\*\*\*

स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

## कला सम्बन्धी कुछ स्वतन्त्र विचार

यह सन् १६२५ की बात है। हिन्दो के एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र के सम्पादक के घर में मैं ठहरा हुआ था। क्रान्तिकारियों की बातें होने लगीं। बातें करते हुए वे मुस्करा कर कहने लगे—

"मैं क्रान्तिकारियों में था। वम फेंकने स्रौर गोली-बारूद इकट्ठा करने में मेरा भी हाथ था, परन्तु मैंने पुलिस को ऐसा चकमा दिया कि वह मुझे बिलकुल निरपराध समझती रही। फलस्वरूप मैं बच गया।"

मेरा कौतूहल जाग उठा ग्रौर मैंने बड़े उत्सुकतापूर्ण शब्दों में पूछा "क्यों सी॰ ग्राई॰ डी॰ के इंस्पेक्टर ने ग्राप को तंग नहीं किया "?

सम्पादक महोदय हंस कर बोले—"मैंने ऐसा मृह बनाया और भोलेपन का ऐसा स्वांग रचा कि टिकटिकी महाशय ने मेरा सोलहों आने विश्वास कर लिया। पहले तो कई घंटे तक वे मुझे धमकाते-डराते रहे, बाद में खुशामद और चापलूसी भी की, लेकिन में झूठ बोलने की कला में पुराना सिद्धहस्त था; भला उन के हथकण्डों में कैसे आ सकता था।"

'कला' का शब्द सुनकर मैं चौंक पड़ा। कला ! क्या झूठ बोलने में भी कोई कला है? यह प्रश्न मे दिमाग में रह-रह कर उठने सगा। मैंने ग्रपने मित्र सम्पादक जी से हैरानी से पूछा—''तो क्या झूठ बोलने की भी कोई कला होती हैं"?

सम्पादक जी खिलखिला उठे श्रौर कहने लगे— "सच तो बड़े बुद्धू भी बोल सकते हैं, उस में कौन सी श्रकलमन्दी हैं। झूठ बोलने में ही बड़ी कला है— ऐसा झूठ जो दूसरे को बेवकूफ बना दे श्रौर उस पर सत्य का रंग चढ़ा दे। बड़ा बुद्धिमान, बड़ा चालाक तथा श्रतिकुशल व्यक्ति ही श्रपनी प्रतिभा से झूठ को सच कर के दिखला सकता है। वकील लोग यही करते हैं। यह उन की कला है।"

कला का यह स्वरूप ग्रभी तक मेरे मस्तिष्क में नहीं ग्राया था। मैं तो यह समझता था कि शिल्प-कला, चित्र-कला, नृत्य-कला, स्थापत्य-कला ग्रादि कलाग्रों का ही "कला" के ग्रर्थ में व्यवहार किया जाता है, पर ग्रब मझे पता लगा कि झुठ बोलना भी एक बड़ी भारी कला है। ऐसे ही जब कोई लड़का किसी जेव कतरने वाले की कहानी पढ़ता है और उस की सफ़ाई के करिश्मे देखता है, तब वह उसे भी एक कला समझकर स्वयं उस का अनुभव जान लेने के लिये घर से निकल जाता है । ऐसे कई मुकदमें अदालतों में आये हैं जहां छोटो उम्म के लड़कों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए इस बात को न्यायालय के सामने माना है कि जब कतरने वालों को फुर्ती और उन के हाथों की सफाई को ऊंचे दर्जे की कला समझकर ही उन्होंने ऐसा काम करने का संकल्प किया था।

तो कला क्या वस्तु है ? मैंने जब बम्बई के एक प्रसिद्ध पुस्तक-विकेता से कला सम्बन्धी पुस्तकों की लिस्ट मांगी, तब उस ने मुझे एक पुस्तिका दे दी । उस पर मोटे ग्रक्षरों में लिखा था' -- 'Art' श्रर्थात् कला। जब मैंने उस में पुस्तकों के नाम देखे, तब वे सब शिल्प, फोटोग्राफी, चित्रकारी तथा भ्रमण सम्बन्धी वृत्तान्तों से सम्बन्ध रखते थे। एक भी पुस्तक मुझे ऐसी न मिली जिस का साहित्य अथवा संगीत के साथ कोई सम्बन्ध होता । मुझे इस से पता लगा कि पुराने संस्कृत-साहित्याचार्यों के मतानुसार साहित्य, संगीत और कला, ये तीन अलग चीज़ें हैं ग्रौर ग्राधुनिक ग्रन्थकारों ने भी इन्हें वैसा ही माना है।

तो फिर साहित्य और कला का यह नया झगड़ा हिन्दी वालों ने कैसे उठाया है ? इन के जो लेख कला पर निकलते हैं वे प्रायः ऐसे कि जिन के सिर न पैर, भ्रम से भरे हुए कोई बात स्पष्ट व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे ग्रन्धेरे में टटोल रहे हैं। उन्होंने ग्रनन्त ज्ञान, विश्व का व्यक्तित्व, सत्य, सुन्दर और शिव आदि ऐसे शब्द रटे उन्हें अिन् हुए हैं जिन्हें कहकर वे अपने पाठकों को भूलभुलया में डाल अपनी विद्वताका परिचय देते हैं। युनानो कलाविदों ने जिस वस्तु को कला माना है वह वही है जिसे आज योरुप की विद्वन्मण्डली मानती है । पर मैं यहां केवल इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि साहित्य में जो वस्तु कला मानी जाती है और जिस की आज दुहाई दी जाती है वह है क्या बला । ग्राज कहानी-कला पर ही लेख लिखे जा रहे हैं। संक्षेप में, जो भी कोई उठता है वह कला की स्राड़ में स्रपना रोब जमाना चाहता है।

देखिए ! हमें शब्दों के जंगल में मत ले जाइए । और न ऐसे क्षेत्र में पांव रिख ए जिसके विषय में ग्रापको कुछ मालूम नहीं । साहित्य सम्बन्धी बातों पर विचार करते समय भी हमारे मस्तिष्क में वैज्ञानिक ढंग ही रहना चाहिये — वह ढंग जो वस्तु की खाल खींच लेता है और उसके ग्रंगो को काट कर स्पष्ट दिखला ता है। गोल-मोल बातों करने से हम कभी ग्रपनी प्रतिभा की छाप नहीं डाल सकते । कुछ समय के लिए लोग भले ही बहक जाएं परन्तु ग्रन्त में एक समय ऐसा ग्राता है जब माया जाल की पोल खुल जाती है।

ग्रसल में कला का प्रारम्भिक स्वरूप है किसी काम को सफाई से कर लेना। उर्दू में इसे हुनर कहते हैं। यह कला शब्द का व्यापक व्यवहार है। ग्राप किसो कहानी को ऐसी सफाई से कहते हैं कि सुनने वाला उसे बिलकुल सत्य समझकर मन्त्रमुग्ध होकर श्रापकी बात मान लेता है और उस के दिल में यह जम जाता है कि वह कहानी सच्ची है । डेनियल डोफ़ो के 'राबिन्सन कसो' के पढने वाले लाखों पाठक उसे ग्रक्षरशः सत्य समझते हैं । वह लिखी ही ऐसे ढंग से गई है कि पढ़ने वाला सत्य माने विना नहीं रह सकता। यह एक कला है इस कला का सम्बन्ध केवल कहानी कहने के ढंग के साथ है, ग्रर्थात् उस को उस खुबी को प्रकट करती है जिस के बल पर एक कल्पनात्मक घटना बिलकुल सच्ची जान पड़तो है । कहानी में कोई शिक्षा है या नहीं, उस में कोई उद्देश्य छिपा हुम्रा है या वह बिना उद्देश्य के हो है --ये बातें कला के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखती। कला का क्षेत्र इस अंश में इतना हो है कि कहानी इस ढंग से कहो जाए कि वह वस्तुस्थिति का जीवित चित्र खोंच दे स्रीर शिक्षित या स्रशिक्षित, दोनों प्रकार के पाठकों के हृदय पर अपना प्रभाव डाले । कई कहानियां ऐसी होती हैं कि बालक उन्हें मन्त्र-मृग्त्र होकर सुनते हैं, लेकिन कलाविद् पुरुष को वे बड़ी भौंडो ग्रीर कलाश्न्य जान पड़ती है। तो कला का शब्द भी सापेक्ष है ग्रीर इसका व्यवहार उसी के ग्रनुसार किया जाना चाहिये। शेक्सिपयर के जिन नाटकों ने ग्रंग्रेजो साहित्य का मस्तक ऊंचा कर दिया, कलाविद् टाल्सटाय की द्ष्टि में वे जंचे ही नहीं। क्योंकि ऋषि टाल्सटाय जिस चीज को कला समझते थे उस को उन्होंने उन रचनाग्रों में नहीं पाया । ऐसा क्यों हुआ ? इस का उत्तर यह है कि टाल्सटाय ने कला के साथ किसी दूसरी ग्रीर वस्तु का समावेश कर लिया

जैसे एक मनुष्य दिल बहलाने के लिये ताश के पत्तों का हुनर-ग्रपने हाथ की सफाई-इस ढंग से दिखलाता है कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं, वे श्राश्चर्य में डब जाते हैं, उन का मन बहलाता है। थिएटरों में कई प्रकार के ऐसे हनर--ऐसे तमाशे--दिखलाए जाते है, जिनको कला को देख कर दर्शक अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और समझते हैं कि उन के टिकट का दाम कीमत से ग्रधिक वसूल हो गया। परन्तु महात्मा गांधी ग्रौर स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे ग्रादर्शवादियों को मन बहलाने वाले उन नाटकों, खेल तमाशों ग्रौर ताश-शतरंज की चालों में कोई कला नहीं दिखलाई देती । वे उन में मानवसमाज का उत्थान करने वाली कोई शिक्षा नहीं पाते । इसीलिए वे उन का विरोध करते हैं ग्रीर ऐसे खेलों में मन बहलाना समय का व्यर्थ खोना मानते हैं । ग्रादर्शवादियों की जीवनचर्या में कला के मन बहलाने वाले ऐसे स्वरूप के लिये कोई स्थान नहीं । यहां तक तो कला का सम्बन्ध है किसी काम को सफाई अथवा परिष्कृत रूप में करने के साथ है, इसीलिए मानव-समाज के संगठन के समय से ही काम को अत्यन्त कौशल से करने वाले लोग कुशल कारीगर कहे जाने लगे। वे अपने अपने विभाग में साधारण काम करने वाले की अपेक्षा अपने हाथ के हुनर की बड़ी चतु-राई से दिखलाते थे--े उसी कला के विशेषज्ञ माने जाते थे। जैसे तलवार चलाने की कला, कुशल ग्रश्वारोहण, खनिज पदार्थों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की मीनाकारी, बर्तन बनाने की कारीगरी, रूई ग्रथवा ऊनी कपड़ों पर सूई का विस्मयजनक काम, इत्यादि, ये सब हुनर 'कला' के अन्तर्गत हैं। इन में सच्चरित्रता, शिक्षा, भावुकता अथवा ऊंचे दर्जें के उपदेश के लिये कोई गुंजाइश नहीं । यह केवल हाथ की सफाई, कारोगरो ग्रीर व्यावहारिक कुशलता से सम्बन्ध रखने वाले हुनर हैं। कला का यही प्रारम्भिक स्वरूप है प्राकृतिक वस्तुग्रों को देखकर जीवन-संग्राम में विजय की लालसा के हेतु जिस चतुराई ग्रौर बुद्धिमता का मनुष्य ने प्रयोग किया है, उसी गुण ने अपने विकास में कला रूप धारण कर लिया है।

परन्तु जब मानव-समाज में ज्ञान की अधिक उन्नित हुई, जब मनुष्य ने अपने मस्तिष्क को साहित्य और संगीत से परिष्कृत किया, तब वह भी शिल्पियों की तरह कला को अपने क्षेत्र में स्थान देने लगा और उस ने अपनी कला को परिष्कृत कला कह कर के पुकारा। अब तक

कला के व्यवहार में भावकता, धर्म-दीक्षा और आदर्शवाद के लिये कोई स्थान न था। उस में सत्य और शिव का कोई पचड़ा न था। वह केवल सौन्दर्य और व्यावहारिक चतुराई, की वस्तु थी। पर जब विद्वान-वर्ग ने कला के। अपनाया, तब उन्होंने अपने भाई कलाकार शिल्पियों की अपेक्षा उसे दूसरे ही रूप देने का प्रयत्न किया। इसी लिये आज इस वैज्ञानिक युग में कला के सम्बन्ध में बड़ी गड़बड़ मची हुई हैं। जो काम शिल्पियों और व्यवहार कुशल पुरुषों के लिए सरल था, विद्वहर्ग के लिए बह झगड़े की चीज बन गया है। ऐसा क्यों हुआ?

सत्य बात यह है कि भ्राज भ्रादर्शवादी पूर्व से व्यवहारकुशल पश्चिम का मिलन प्रारम्भ हुन्ना है । पूर्वी ढंग का मस्तिष्क रखने वाले पारचात्य विद्वान भी कला के स्वाभाविक विकास में ग्रादर्शवाद का रंग चढाना चाहते हैं, इसीलिए कला के क्षेत्र में इस प्रकार का मतभेद देखने में आता है और एक नई समस्या कला के क्षेत्र में खड़ी हो गई है। पुराना पेशेवर कलाकार कभी उपदेशक नहीं था, न उस ने कभी ऊंचे दर्जे के ग्रादर्श ग्रीर विश्वबन्धता के सिद्धान्तों का ही प्रचार किया। कला के क्षेत्र में माहित्य ग्रीर संगीत के प्रवेश से मानो इस का उत्तरदायित्व बढ गया है। स्वाभाविक गति पर चलने वाला कलाकार कहता है कि बह केवल कला के लिये ही जीता है, नैतिक उत्थान या पतन के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं । इसी दल में फ्रांस के प्रसिद्ध साहित्य-सेवी कलाकार सम्मिलित हैं। वे कला को उसी मार्ग से ले जाना चाहते हैं जिस से वह हजारों वर्षों से चली था रही है। जैसा प्रकृति का स्वरूप है, जैसा ब्रा-भला सामाजिक जीवन है श्रीर जैसी समस्यायें मानव-समाज के सामने हैं, ठीक उन का वैसा ही रूप वे साहित्य द्वारा सिंसार के सामने रखना चाहते हैं। उनकी जिम्मेदारी केवल यह है कि चित्र ह बह हो, उस में कोई त्रुटि न ग्राने पावे। इसके विपरीत ग्रादर्शवादी यह कहता है कि हमारा | कर्तव्य | समाज को उन्नत करना है, उस की ब्राइयों को दूर करना है ग्रीर उस की समस्याग्रों को हल करना है। साहित्य ग्रादर्श की पूर्ति का एक साधन है। वह कला ही क्या जो लोगों को सुधारे ही नहीं । [लोगों का मन बहलाइए, लेकिन उस मन-बहलाव में उपदेश की सुरिंभ भरिए, बस यहीं समस्या है।

श्रव कला के साथ सुन्दर उपदेश को जोड़ना, यह एक नई समस्या कलाकार के सामने उपस्थित हो गई है। कलाकार यह तो मान सकता है कि तमाशा अथवा कहानी या कविता ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को समाज के लिये निकम्मा न बना दे, उस का विकास न रोक दे, परन्तु यह बात वह स्वीकार नहीं करता कि अवश्य ही कलाकार को धुर्माचार्य भी होना चाहिये। उस का यह मत है कि धर्माचार्य का मस्तिष्क पक्षपातपूर्ण होता है, वह एकांगी होता है, उस की ग्रागे बढ़ने की शक्ति मारी जाती है क्योंकि सच्चरित्रता ग्रौर धर्म विकास की चीजें नहीं हैं जो देश काल के अनुसार आगे बढ़ सकें, इसलिए इस के साथ कला को बांधना सर्वथा अनुचित होगा। कला का स्वरूप यह होना चाहिये कि जो शाब्दिक अथवा रंगीला चित्र खींचा जाये वह बिल्कूल ठोक ग्रीर स्वाभाविक हो, उस में मनोविज्ञान की कोई त्रृटि न हो ग्रीर मानवोय स्वभाव तथा सामाजिक जीवन का पूरा फोटो हो। यदि कलाकार को पहले से फर्ज़ की हुई कसीटियां अथवा आदर्शों के साथ जोड़ दें, तो वह कभी भी नई चीज-कोई रचनात्मक कला--जगत् के सामने पेश नहीं कर सकता । उस की दशा वही होगी जो किसी साम्प्रदायिक विद्वान की होती है, जो अपने दिल में पहले से जमे हुए सिद्धान्तों के ग्रनसार शास्त्रों की व्याख्या करने लगता है। कलाकार को यथाशिक्त ग्रपने इर्द-गिर्द के मजहबी ग्रथवा ग्रादर्शवाद के सिद्धान्तों से बिल्कुल स्वतन्त्र रहना चाहिये । तभी वह संसार के ज्ञान की वृद्धि कर सकता है।

इतना कथन करने के बाद अब मैं कला की भिन्न-भिन्न विकसित अवस्थाओं को व्योरेबार पाठकों के सामने रखता हूं। पहली अवस्था कला की व्यावहारिक हैं। मानवसमाज की प्रारम्भावस्था से ही कला का जन्म हुआ, जब समाज भिन्न भिन्न वर्गों में विभक्त था। अपने अपने वर्ग के चिन्ह लोगों ने निश्चित किये और उन्हें अपने तीरों, नावों और घरों पर बनाया। किसी ने मृग का रूप अपनाया तो किसी ने गिद्ध का, एक ने सिंह की शक्त अपने डोंगे पर खींची तो दूसरे वर्ग ने हाथी को अपना प्यारा निशान माना। इस प्रकार पत्थर युग से लेकर खनिज पदार्थों के विकसित युग तक मनुष्य धीरे धीरे कला में उन्नित करता गया। ज्यों-ज्यों उन के सौन्दर्य का ज्ञान बढ़ा, त्यों त्यों भिन्न-भिन्न पेशेवर कलाकार अपना समुदाय बनाते गये। यह कला ही उन का घन्धा हो गया स्त्री सौन्दर्य का केन्द्र है और मनुष्य उस की खुबसूरती को बढ़ाने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के यत्न करता है उसी

(8)

उद्योग में उस ने प्राकृतिक पदार्थों को सुई द्वारा कपड़े पर चित्रित किया ग्रीर उस से ग्रपनी दुलहिन की पूजा की।

ONTAL LIFE ROOM

इसी युग में वीर लोग उत्पन्न हुए, जिन्होंने युद्ध की नई कला का ग्राविष्कार किया ग्रौर कलाकार वीरों को जितना सुन्दर, जितना ग्राधिकरण-कुशल ग्रौर जितना योग्य बना सकते थे उतना बनाया। रोटी के संग्राम में भिन्न भिन्न प्रकार के हुनरों की ईजाद हुई ग्रौर इस प्रकार व्यावहारिक कला का क्षेत्र ग्रत्यन्त विस्तृत हुग्रा।

an (curin 2)

इस के बाद श्राया देवी-देवताश्रों का युग। इसे हम काल्पनिक युग कहते हैं। इस युग में कला में श्रद्धा, ग्रन्धविश्वास ग्रीर मनुमानी कल्पना ने स्थान पाया। प्रत्येक सम्प्रदाय में इस के कलाकारों की कल्पनास्रों के चित्र स्राज हमारे सामने हैं। निश्चय ही इस युग में कला ने बड़ी उन्नति की है भ्रीर बड़े बड़े प्रसिद्ध कलाकार इस युग व प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने कला द्वारा ग्रमरत्वपद प्राप्त कर लिया है। ईसाई मजहब के रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के पूराने गिर्जे इस कला के ज्वलन्त उदाहरण हैं। माता मरियम और ईसा मसीह के सैकड़ों भिन्न-भिर चित्र उन के भक्त ग्रीर कलाकारों के प्रगाढ प्रेम का प्रदर्शन कर हैं इसी युग के हजारों गद्य के ग्रन्थ भी कलाकार लेखकों की कीर्ति क उज्जवल करते हैं। इसी प्रकार हिन्दू ग्रीर बौद्ध कलाकारों की बनाई हुई मूर्तियां इस युग के उदाहरण हैं। यह हृदयप्रधान युग है, मस्तिष्क को इस में कोई स्थान नहीं। भगवान् बुद्ध कैसे थे? हजरत ईसा मसीह का चेहरा बचपन में कैसा था ? इन प्रश्नों का ठीक तरह से ही उत्तर कोई नहीं दे सकता । परन्तु कलाकारों ने ऊंची उड़ान भरकर उन के चित्र खींचे हैं। शब्दों में, रंगों द्वारा ग्रीर पत्थरों पर। प्रसिद्ध वैज्ञानिक टिंडल के शब्दों में पदि बैल ग्रीर घोड़े को ईश्वर मानकर उस की तसवीर खींचेंगे, तो वे अच्छे से अच्छा बैल ग्रीर ग्रच्छे से ग्रच्छा घोड़ा बना कर रख देंगे । भगवान् बुद्ध की मितयों को देखिए । चीनियों ने उन का स्वरूप मंगोलियनों जैसा बनाया है ग्रीर मध्य एशिया के लोगों ने ग्रपने जैसा। जैसी जिस की सूझ हुई, वैसी ही उस ने ग्रपने इष्टदेव की शक्ल बनाई । जिस काली की मूर्ति को मैं देखना भी पसन्द नहीं करता, जिस जगन्नाथ जी की मूर्ति मुझे इतनी ही वीभत्स मालूम होती है, जिस गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर देख कर मैं लज्जा ग्रनुभव करता हूँ, चित्र बनाने वाले कला-

कारों ने इन्हें इसी रूप में देखा था। मिस्तिष्क से शून्य कला की यही अवस्था होती है। इस में सत्य के लिए ही कोई स्थान नहीं, मन-मानी कल्पना और अन्धविश्वास हो इस के शस्त्र हैं। मैं कला के इस युग का अधिक प्रशंसक नहीं हूं।

अब आता है तीस् पुग जिसे मैं बोध-जन्य युग कहता हूँ। पौराणिक युग की यह प्रतिकिया है। इस युग के प्रवर्तक मार्टिन लथर श्रीर स्वामी दयानन्द जैसे सुधारक हैं। इन लोगों ने रोमन कैथोलिक, बौद्ध ग्रौर पौराणिक मस्तिष्क-शून्य कला का विरोध किया। इन्होंने यह कहा कि कला में भी ज्ञान को स्थान मिलना चाहिए। जो मानव समाज को उन्नत करे और उसे ग्रंध-विश्वासों से निकाले । इसी का विकसित स्वरूप कला का ग्रादर्शवाद है। इस युग में ग्रादर्शवादी लेखक एए, जो सच्चरित्रता ग्रौर शिक्षा के विकट पक्षपाती थे। काल्पनिक ग की कला मानों उन के लिये विष थी। इसी कारण वे उस कला के ग्रत्यन्त विरोधी हुए, ऐसे ही सुधारकों को हम विश्द्धतावादी (Puritans) कहते हैं, जिन्होंने काल्पनिक युग में फैली हुई कला की राइयों का घोर विरोध किया। वह ग्रपनी छाप कला पर छोड़ गये ौर कला में आदर्शवाद ने प्रवेश किया। ऋषि टाल्सटाय ग्रीर महात्मा गांधी इसी शैली के प्रवर्तक हैं, जो कला में ग्रत्यन्त ऊंचे दर्जे की सच्च-रित्रता को लाना चाहते हैं। ग्रीर मानव-समाज का उत्थान ही जिन का लक्ष्य है।

चौथा युग है प्रकृतिवादियों का, जो जैसी चीज है वैसी ही चित्रित करना चाहते हैं। ये प्रकृति के उपासक हैं ग्रौर बिलकुल उस की नकल करना चाहते हैं। मैं इस कला को (Imitative Art) कहता हूँ। ग्रौर दूसरे लेखक (Realistic Art) कहते हैं। मेरे विचार में इस कला के उपासक प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रेमी हैं। उन्हें ग्रुन्धविश्वास से कोई मतलब नहीं, वे झूठी कल्पना नहीं करते ग्रौर न बेसिर-पैर की उड़ानें भरते हैं। उन का कोई मजहब नहीं, न वे देवी-देवताग्रों के भक्त हैं, पीर-पैगम्बर उन के पास खड़े नहीं होने पाते ग्रौर न वे समाज के माने हुए सच्चरित्रता के नियमों के पावन्द हैं। वे कलाकार हैं उन में निरीक्षण की ग्रद्भुत शक्ति हैं। प्रकृति ने उन्हें एक ग्रुलग इन्द्रिय दी है जिस के द्वारा वे प्राकृतिक ग्रौर मानव-समाज के फूलों की सूंघ लेते हैं। उन का लक्ष्य है वस्तु का नंगा चित्र खींचना, जैसी

वामकल

प्रकातनाड्यां

जो वस्तु है उसे वैसा ही दिखलाना । वे पहाड़ों पर घूमते हैं नदी-तट पर जाते हैं, बाग-बगीचों की सैर करते हैं और सौन्दर्य की खोज में संसार की खाक छानते हैं। जहां भी जो सुन्दर वस्तु उन्हें मिलती है, उसे वे अपनी किवता अथवा रंगों में भर लेते हैं। स्त्री-पुरुषों की नंगी तसवीरें खींचने में उन को लज्जा नहीं, और न समाज की अश्लील बातों पर उपन्यास लिखने में उन्हें कुछ संकोच ही है। समाज के उत्थान या पतन से उन का कोई सम्बन्ध नहीं। वे कलाकार है और कला के लिये ही जीते हैं।

Zuglera

कला का पांचवां युग है रचनात्मक काल। इस युग का कलाकार श्रपने व्यक्तित्व को समझता है। वह इंजील के खदा की तरह श्रपनी शक्ल का ग्रादम बनाना चाहता है। वह ऐसी चीज चित्रित करने की इच्छा रखता है ग्रीर जो उस की हो ग्रीर संसार से भिन्न हो जिस पर कोई दूसरा कलाकार अपना हक न जमा सके। जैसे स्त्री और पूरुष मिल कर ऐसी सन्तान की रचना करते हैं जो उन की है और संसार से भिन्न है। उस सन्तान पर उन के व्यक्तित्व की छाप है ग्रीर कोई भी दूसरा उस पर अपना हक नहीं जमा सकता। ठीक इसी प्रकार इस युग का कलाकार यही धुन रखता है कि मैं कुछ रचना करूं, जो मेरी हो ..... बस मेरी ही। यह तभी हो सकता है जब उसे आत्मा-नुभूति हो ग्रीर उस के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास हो। जिस स्त्री यों पूरुष ने अपने आप को दूसरे के व्यक्तित्व में मिला दिया, उस का व्यक्तित्व मिट गया। वह कभी भी नई चीज संसार को नहीं दे सकता। चौथे युग का कलाकार बेशक कलाकार है, लेकिन वह नकलची है, वह ग्रभी उम्मीदवार है, कला करना सीखता है। वह कलाकार तभी हो सकेगा जब वह अपने आप को इस विश्व से पृथक कर फिर विश्व का अध्ययन करना सीखेगा। उस दिन उस में उस की आत्मा की जागति होगी ग्रौर तभी वह नई रचना कर सकेगा।

इसलिए रचनात्मक कला का प्रतिनिधि योरुप ग्रौर एशिया के कलाकारों के विरुद्ध ही ग्रपनी ग्रावाज उठाता है। एशिया की कला ग्रपने पौराणिक युग में है, जिस की व्याख्या करते हुए कवीन्द्र रवीन्द्र जैसे कलाकार उस का बचाव करते हुए कहते हैं——"एशिया की कला का सम्बन्ध हृदय की ग्रनुभूति के साथ है, निरीक्षण के साथ नहीं।" इस का ग्रयं यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को ग्रटपट पागलों की

तरह अनुभव करने लगे और वह कैसी ही मूर्ति खोंच कर रख दे, तो वह भी एक प्रकार की कला ही मानी जायेगी। ऐसा ही हुग्रा भी है। ग्राज भी बहुत से ऐसे मस्तिष्कशून्य देवो-देवताग्रों के चित्र, फरिश्तों की मूर्तियों और स्त्रियों के रंगीन चित्र हैं जिन का ग्रस्तित्व मस्तिष्क कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कलाकार भी पुराने पंडितों की तरह विचित्र हृदय की ग्रनुभूति द्वारा कला करने वाले लोगों की कृतियों की व्याख्या करते हुए ग्रापस में लड़ मरेंगे और जनसाधारण को ग्रविद्यान्यकार में ढकेल देंगे। रचनात्मक कला का मानने वाला यह कहता है कि हृदय और मस्तिष्क का बरावर विकास हुए बिना सच्ची कला का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। जब मनुष्य विज्ञान की सहायता से मस्तिष्क को ग्रन्थ-विश्वासों से ग्रलग रखेगा, तब वह रोमन कैथोलिक, पौराणिक ग्रौर बौद्धकालीन शिशु-कला को बच्चों का खेल समझ लेगा, जब उस के हृदय से मजहबी पक्षपात बिल्कुल निकल जायेंगे ग्रौर जब वह हृदय ग्रौर मस्तिष्क की एकता कर ग्रपने व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता की स्थापना कर लेगा, तभी इस विश्व के पदार्थ उसे ग्रपना सन्देश सुना सकेंगे।

निस्सन्देह दो प्रकार के जगत् हैं—बाह्य और ग्राम्यन्तिरक, किन्तु बाह्य जगत् के बिना ग्राम्यन्तिरक जगत् की रचना नहीं की जा सकती। जो बाह्य जगत् का बुद्धिपूर्वक ग्रध्ययन कर सकता है, उसी का ग्राम्यन्तिरक जगत् भी निर्दोष हो सकता है। यह बात ग़लत है कि मिट्टी में लथ-पथ रहने वाला, गन्दी से गन्दी चीज खा लेने वाला ग्रौर ग्रावारा चूमने वाला ग्रघोरी ग्राम्यन्तिरक जगत् को भली प्रकार देख सकता है। समाज में फैले हुए इन झूठे सिद्धान्तों का मैं घोर विरोधी हूँ। इसी कारण एशिया की उन्नति हक गई ग्रौर ऐसे ही भ्रांति-पूर्ण सिद्धान्तों के मानने से ग्राज भारतवर्ष के लोग ग्रपनी बेहूदा मूर्तियों का पीछा न छोड़ सके। मस्तिष्क-शून्य हृदय की ग्रनुभूति एक ऐसी भ्रमात्मक उक्ति हैं जिस की लीला भारत के बड़े ग्रेजुएट ग्रौर दिग्गज पण्डित भी ग्राज तक नहीं जान सके। हृदय की ग्रनुभूति के साथ मस्तिष्क का विकास लाजमी है। दोनों साथ-साथ चलने चाहियें, तभी निर्दोष कला का स्वरूप संसार के सामने ग्रा सकेगा ग्रौर सौन्दर्य की महिमा हम समझ सकेंगे।

यह बात ठीक नहीं है कि पश्चिम की कला में हृदय की ज्योति की झलक नहीं दिखलाई देती। राजनैतिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी

सब विभागों में पाश्चात्य देशों के विद्वान बड़ी सचाई श्रीर ईमानदारी से सत्य की खोज करते हैं। जब उन्हें अपनी भूल स्पष्ट मालम हो जाती है तब वे उसे बड़ी उदारता से स्वीकार कर आगे वढने के लिये कमर कसते हैं। उन की उदारता का यह ज्वलन्त उदाहरण है कि उन के बड़े-बड़े लब्धप्रतिष्ठ धर्माचार्यों ने महात्मा गांधी जी को एक दूसरा ईसा मसीह स्वीकार किया है। एशिया के लोगों में ऐसी विशालहृदयता कहां? क्या हिन्दू लोग कभी किसी ग्रच्छे से ग्रच्छे योहपीय को भगवान् कृष्णचन्द्र या मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र के समान मान लेंगे ? क्या मसलमान किसी श्रेष्ठतम चरित्र वाले पाश्चात्य महापुरुष को हजरत महम्मद जैसा मान सकते हैं ? क्या बौद्ध लोग किसी भी पश्चिमी सच्चरित्र विद्वान को भगवान बुद्ध की तरह मानकर उस का ग्रांदर करने को तैयार हैं? नहीं । एशिया के लोगों में इस सम्बन्ध में विनय और उदारता की अत्यन्त कमी है, इसी लिए संसार की दौड़ मैं वे पीछे रह गये हैं। कला में भी उन की यही ग्रवस्था है। ग्रपनी भोंडी कला को दोष-युक्त न मानकर वे हृदय की 'ग्रनुभृति' की ग्राड़ में उनकी उलटी सीधी व्यवस्था करने बैठ जाते हैं स्रौर स्रपनी कलाशून्य मूर्त्तियों तथा चित्रों में कोई न कोई विशेषता निकालने की भरपुर कोशिश्च करते हैं। पश्चिम के चित्रकार ग्रपने मनोविज्ञान की सहायता से ग्रपनी कला को बहुत ग्रागे बढ़ा रहे हैं ग्रीर पूर्व ग्रपनी पुरानी दिकयानूसी ग्रीर भोंडी कला की ग्राघ्यात्मिक व्याख्या करने में लगा हुग्रा है। वह यह समझता है कि ग्रपनी भूल मान लेने से शायद उस का गौरव कम हो जायगा । वह अपने अध्यात्मावाद के घमण्ड में अपनी कला की स्पष्ट भूलों को भी देखना नहीं चाहता श्रौर पुराने पण्डितों की तरह वेद के मैत्रों से ही सभी ग्रच्छी-ग्रच्छी बातें निकाल कर ग्रपनी कीर्ति स्थापित करना चाहता है। इसी बीमारी के कारण ग्राज हम कला के यथार्थ स्वरूप को भी नहीं पहचान रहे हैं। विज्ञान ही संसार का भविष्य बनायमा और उसी का सहारा लेने से विश्व की रहस्यों का उद्घाटन होगा। हमें ग्रपनी ग्रात्मा में स्वतंत्रा की दामिनी की स्थापना करनी चाहिये श्रीर श्रपने नेत्रों में विज्ञान का प्रकाश लाना चाहिये। जब तक हम इन दो साधनों को नहीं अपनायेंगे तो हमें कदापि बाह्य ग्रीर ग्राम्यन्तरिक जगत् के गुढ़ रहस्यों का पता नहीं लगेगा।



स्वामी जी की कलम से

## साहित्य-परिचय

सन् १६११ में मैं अमरीका से लौटा था। यह जौलाई मास था।
मैं अमरीका स्वतन्त्रता की खोज के लिए गया था, क्योंकि महर्षि दयानन्द सरस्वती और इटली के महान् देशभक्त मैजिनी ने मुझे देशभिक्त
और राष्ट्र-धर्म की शिक्षा दी थी। उन की शिक्षा से ओत-ओत मैं
अमरीका जाकर पहिले विश्वविद्यालयों में पढ़ा और बाद में २,३०० मील
पैदल घूम कर स्वतन्त्रता देवी के साक्षात् दर्शन किए। वहां से अपने देश
को स्वाधीन करने के लिए पूरी सामग्री ले कर मैं भारत लौटा। इस
संघर्ष में मेरे पांच वर्ष व्यय हुए।

जब मैं भारतवर्ष लौट कर श्राया तो स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मुझ से व्यंग्य पूर्वक यह पूछा "सत्यदेव क्या करोगे?" मैं ने मुस्करा कर उत्तर दिया "हिन्दी की पुस्तकें लिखूंगा।" स्वामी जी ने मेरा उपहास कर कहा "हिन्दी की पुस्तकें कौन खरीदेगा, तुम भूखे मर जाग्रोगे।"

उन का कहना सत्य था। उस समय देश में अंग्रेजी की तूती बोलती थी। और उर्दू भाषा तथा लिपि उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा अन्य प्रान्तों में प्रधानता पाए हुए थी, लेकिन मैं आया था देश को स्वाधीनता सिखाने। इस लिए मेरे वास्ते कोई दूसरा विकल्प नहीं था—हिन्दी भाषा में प्रन्थ लिखना और व्याख्यानों द्वारा उन्हें बेचना। मैं बोलने और लिखने की कला में बड़ा निपुण हो कर आया था। अमरीका के विश्वविद्यालयों में मैं ने इन दो विषयों को पढ़ा था और ईश्वर की मुझ पर कृपा भी थी।

मैं ने कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया, प्रच्चहत्तर रुपए कर्ज ले कर मैं ने १९११ में ग्रपनी पहली पुस्तक "ग्रमरीका प्रयप्तर्शक" ग्र्यात् १५ रुपए लेकर श्रमरीका कैसे पहुंचा, लिखी । इस पुस्तक की देश के समाचार-पत्रों में भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई । कलकत्ते की ग्रंग्रेजी

मासिक पित्रिका में किसी एम एस० सज्जन ने उस पुस्तक को बड़ा सराहा, परिणामस्वरूप यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई । पंजाब के किसी चालक व्यक्ति ने उस का उर्दू अनुवाद छपवाकर हजारों रुपए कमा लिए ।

"सत्यग्रन्थ"...माला नामक मेरे कार्यालय से पुस्तकें धड़ल्ले से निकलनी प्रारम्भ हुईं, उसी वर्षे "ग्रमरीका—दिग्दर्शन", "जातीय शिक्षा", "मनुष्य के ग्रधिकार", "ग्रमरीका के निर्धन विद्यार्थियों के परिश्रम", यह पुस्तकें शरद ऋतु में प्रकाशित करवाईं।

✓ एक छोटा सा ट्रैक्ट— "उन्नित का द्वार" — सन् १६०५ के फरवरी मास में, जब मैं ल्प्रमरीका जाने की तियारी कर रहा था, बम्बई में छपवाया गया। हिन्दी में यह मेरी पहली छोटी पुस्तक थी जो मेरे नाम से छपी। इस के बाद मैं ग्रमरीका चला गया। जब मैं वहां से लौट कर् ग्राया तो ग्रपना ग्राजिदी का सन्देश देशवासियों को सुनाने के लिए मैं ने ऊपर के ग्रन्थ लिखे।

"अमरीका दिग्दर्शन".—पहले सन् १६११ में छपा। फिर जब मेरे कार्यालय इलाहाबाद में आ गया तो वहां से उस के कई संस्करण छपे इसी प्रकार "अमरीका के निर्धन विद्यार्थी" नामक मेरी पुस्तक की हजारों प्रतियां प्रकाशित हुई और सन् १६५६ में उस का नया संस्करण "अमरीका के स्वावलम्बी विद्यार्थी" के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसी प्रकार "मनुष्य के अधिकार"—जो पहले काशी से छपा था, फिर दो तीन बार प्रयाग से छपवाया गया। "अमरीका दिग्दर्शन" नए सिरे से ज्वालापुर के सत्यज्ञान निकतन से "नई दुनिया के मेरे अद्भृत सन्स्मरण" के नाम से छपा था। अब "अमरीका प्रवास की मेरी अद्भृत कहानी" अमरीका-सम्बन्धी मेरे सारे रोचक और शिक्षा संस्मरणों को देहली के न्यू इण्डिया प्रस में सुन्दर सजिल्द ५०६ पृष्ठों में सन् १६५६ में छपवाया गया है। जातीय शिक्षा, राष्ट्र संघ्या के न जाने कितने संस्करण छपे थे। "राष्ट्र संघ्या"—तो डेढ़ लाख छप चुकी होगी। यह कानपुर, इलाहाबाद और ज्वालापुर के मेरे कार्यालयों से बार बार प्रकाशित हुई है।

्र 'हिन्दी का सन्देश''. नामक ट्रैक्ट, प्रयाग से प्रकाशित हुआ। इस के भी कई संस्करण निकले। सन् १९१४ में इस का दूसरा संस्करण तीन हजार छपा था। इस के बाद भी इस के कई संस्करण हुए। ''वेदान्त का विजय मन्त्र" सन् १६१७ में छुपा जब महात्मा गान्धी जी देश में ग्रा चुके थे। यह पुस्तिका ग्रव्यात्मवाद का प्रचार करती है।

"मनुष्य के अधिकार"—नामक मेरी पुस्तक सन् १६२२ में पहली-बार काशी से प्रकाशित हुई थी। इस के बाद उस के कई संस्करण हुए। क्रान्तिकारियों में यह पुस्तक खूब पढ़ी जाती थी। श्रौर उन के किसी एक मुकदमें में सरकारी वकील ने मेरी पुस्तक का हवाला देकर इसे सरकार के विरुद्ध ठहराने का प्रयत्न किया था। इस पुस्तक को श्रब श्रार वाले प्रकाशक छपवा कर खूब धन कमा रहे हैं।

''लेखन कला''.—मेरी यह पुस्तक सन् १६१६ में छपी थी। इस के बाद सन् १६२६ में मैं ने उस का परिविद्धित संस्करण ज्वाला-पुर से प्रकाशित करवाया। इस पुस्तक को भी दूसरे प्रकाशकों ने छण्याकर खूब धन बटोरा है। यह बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है।

''संजीवनी बूटी''—नामक मेरी पुस्तक पहले सन् १६१४ में छपी थी। बाद में इस के कई संस्करण हुए श्रौर श्रव इस का नया संस्करण मैं ने नई दिल्ली से छपवा कर इसे श्रन्यन्त उपयोगी बना दिया है।

"रार्जीष भीष्म"—नामक मेरी पुस्तक सन् १६१६ में दूसरी बार छपी। जब स्वर्गीय बा० श्यामसुन्दर दास जी सरस्वती के सम्पादक थे तब यह लेखमाला रार्जीष भीष्म के नाम से सरस्वती पत्रिका में छपी थी। बाद में मैं ने अमरीका से लौट कर इसे पुस्तकाकार में छपवा दिया।

"मेरी कैलाश यात्रा".—सन् १९१६ में यह पुस्तक इलाहाबाद के ग्रीकार प्रेस से चार हजार प्रतियां छापी गई थी। इस का भी खूब प्रचार हुग्रा है ग्रीर ज्वालापुर के मेरे सत्यज्ञान-निकेतन की ग्रीर से इसका मुन्दर नया संस्करण छप गया था जो कई वर्षों तक बिक चुका है।

"संगठन का बिगुल".—मेरा यह ग्रन्थ पहले पहल सन् १६२२ में तीन संस्करणों में बारह हजार छपा था, फिर सन् १६२६ में मैं ने उसकी बीस हजार प्रतियां छपवाई थीं। यह मेरा ग्रत्यन्त लोक-प्रिय ग्रन्थ है। खूब बिका है। ग्रंग्रेजी में इस का श्रनुवाद बहुत प्रसिद्ध हुआ।

्र भी बुद्धगीता".—यह मेरा प्यारा अन्थ सन् १६१६ में छपः था। जब मैं ने भगवान् बुद्ध के जगत् विख्यात प्रन्थ "धर्मपद" भी बुद्ध गीता के नाम से प्रसिद्ध के किया तो के द जर की बड़ी प्रसिद्धि हुई थी। बाद में मैं इसे कई कारण

( हमारी सदियों की गुलामी''.--के कारणों--यह मेरी पुर्वक गर्म के कांग्रेस के ग्रिधिवेशन पर सन् १६२२ में छपी थी जिस में में ने देश की गुलामी के कारणों पर प्रकाश डाला था ग्रीर इसे मुफ्त बटवाया था।

''श्रनुभूतियां''—मेरी किवता की पुस्तक का परिवृद्धित श्रीर संशो-धित संस्करण सन् १६५ में प्रकाशित हुश्रा है। पहले यह श्रनुभव के नाम से सन् १६३३ में छपी थी। पर उस समय प्रत्येक किवता की पृष्टभूमि नहीं लिखी गई थी। नए संस्करण को श्रत्यन्त उपयो कर छपवाया गया है।

''देव चतुर्दशी''—मेरी चौदह कहानियों का संग्रह पहले पहले यह सन् १६३३ में छपी थी। इस के बाद सन् १६३७ में इस का संशोधित संस्करण छपवाया गया था।

"हिन्दुर्धर्म की विशेषताएं".—मैं ने इस पुस्तक को अपने सत्यज्ञान निकेतन से पहली बार प्रकाशित करवाया था। लोगों ने इसे बड़ा किया था। सन् १६२६ में इस का प्रथम संस्करण हा विक गया। इस पुस्तक को धार्मिक लोगों ने अपनी प्रा में रख कर इस के आदर को बढ़ाया है और मैं ने इस का कोणी "राज्यपाल एण्ड सन्स" को दे दिया है।

"भारतीय समाजवाद की रूप ेखा", —यह मेरी छोटी स्था १६३६ में छपी थी। इस में मैं ने अपनी पंस्कृत के अनु प्रविधान वाद का रूप दिखलाया है। रण छपे ''सत्य विन्धावली' —नामक मेरी निवन्ध पुस्तक लाहाबाद सन् १६१४ में छपी थी। इस के बाद उसी पुस्तक को कलकर किसी पुस्तक-विकेता ने मुझ से विना पूछे छपवा लिया। इसी अप मेरा 'अमरीका भ्रमण' भी वहीं के किसी प्रकाशक ने विना सूच्या दिए उसे छपवा लिया। अब मेरी नई पुस्तक 'अमरीका प्रवास की मेरी



37320

37320

ARCHIVES DATA BASE

ARCHIVES DATA BASE

VERIFIED 37



